## And the second

### [ एक भावपृष्टं, धीर मनोरंजक कहानी ]

नंखक

श्रीयुत सुदर्शन

manuscriptures ; Ø ; and an extraction

ঘকাহাক

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

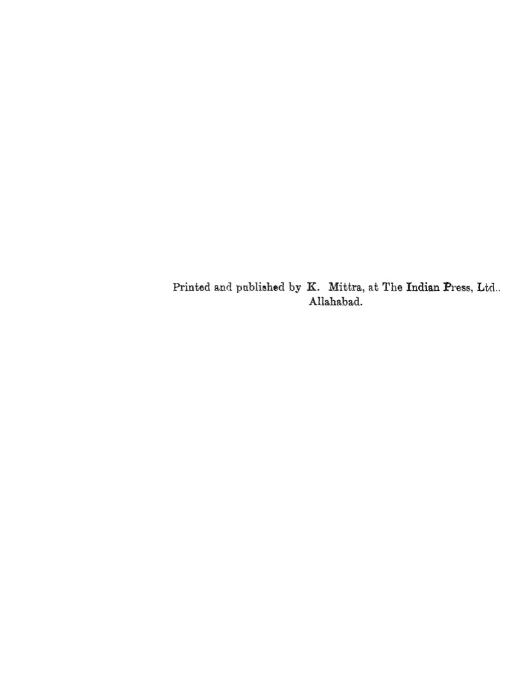

# परिवर्तन

( ? )

संध्या का समय था। मैं जहाज़ की छत पर बैठा अस्तगत भगवान भास्कर का दृश्य देख रहा था। इतने में किसी मनुष्य ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और प्यार से मुस्कराते हुए कहा—''चमा कीजिए, मैंने आपकी एकाश्रता में वाधा डाली।"

मैंने पीछे मुड़ कर देखा—यह वही था। मेरा हृदय हर्ष से धड़कने लगा। वह मेरे साथ मार्सेल्ज़ ही से सवार हुआ था। उसके रूप-रङ्ग आकृति और प्रकृति को देख कर जहाज़ के सारे यात्रो आश्चर्य में थे। सब यही चाहते थे किसी तरह उसके साथ परिचय हो जाय। परन्तु वह सारा दिन अलग पड़ा रहता था। उसकी सुन्दर छवि और विचित्र प्रकृति ने वशीकरण मन्त्र के समान मेरे हृदय को प्रेम

में बाँध लिया। सोचता था यदि किसी प्रकार इससे परिचय हो जाय, तो मैं सारा सारा दिन इसी के पास बैठा रहूँ। यह मेरी सब से बड़ी लालसा थी। इँग्लैंड में रहने के कारण पश्चिमी सभ्यता का विचार हो गया था, नहीं तो भारतीय लोग दिखावे के इतने पावन्द कभी नहीं हुए। परन्तु वह मनुष्य अतिशय एकान्तवासी श्रीर मितभाषी था । जहाज़ के अन्य यात्रो एक दूसरे के मित्र बन गये थे और दिन रात एक साथ खेलते रहते थे, परन्तु वह सदैव ग्रपने ही कमरे में पड़ा रहता था। वह भ्रॅंगरेज़ था, परन्तु उसकी पोशाक हिन्दुस्ता-नियों की सी थी। वह इस पोशाक में देवता-तुल्य प्रतीत होता था। यह वेश मैंने लाखों मनुष्यों के तन पर देखा है, परन्तु उस ऋँगरेज़ की सी सुन्दरता मैंने किसी और मनुष्य में नहीं देखी। मैं स्वयं फ़ौशन का पुजारी हूँ, परन्तु उस ग्रॅगरेज़ की सादगी पर मेरा मन मुख हो गया। उसे देख कर मुक्ते स्वजातीय सभ्यता पर श्रभिमान होने लगता था श्रीर मैं श्रानन्द से भूमने लग जाता था। प्राय: अपने साथी यात्रियों से कहा करता, देखते नहीं हो, उसे हमारी ही चीज़ पसंद है। परन्तु क्यों पसंद है ? यह रहस्य किसी की भी समभ में न त्राता था। उससे बातचीत करने की कई बार इच्छा हुई, परन्तु हर बार सभ्यता ने होंठों पर हाथ रख दिये। उस समय मैं इस नाम-मात्र की भूठी सभ्यता पर भूँभला उठता था।

उसे सामने देखा तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। मुस्करा

कर बोला, ''नहीं साहव ! मैं स्वयं इस एकान्त से घवरा गया था। ग्रापने मुभ्त पर उपकार किया है।''

उसने मुस्कराकर कहा, "श्राप कितने दयालु हैं ?" "क्या मैं श्रापको श्रपने कमरे में बुला सकता हूँ ?" "बड़ी ख़ुशी से।"

मैं श्रीर वह दोनों कमरे में गये, श्रीर बैठ कर बाते करने लगे। इस समय मुक्त पर एक ऐसा रहस्य खुला, जिसकी मुक्ते कभो श्राशा न श्री। मैंने पूछा, "श्राप कहाँ जाएँगे?"

"मुलतान।"

"तो श्राप वहाँ नौकर होंगे। किस महकमे में ?" श्रजनबी ने उत्तर दिया, "वहाँ मेरा घर है।" "श्राप का घर ?"

"हाँ मेरा घर। क्या ग्राप को ग्राश्चर्य है ?"

"वास्तव में। मैं समक्तता था, ग्राप पहली बार भारत जा रहे हैं।"

"श्रीर श्रापका विचार ठीक है। मैंने इससे पहले भारत के तट पर कभी पाँव नहीं रखा।"

मेरा त्राश्चर्य श्रीर भी बढ़ गया, जिस प्रकार बादल छा जाने से रात्रि का श्रन्धकार बढ़ जाता है। मेरा चेहरा प्रत्यच प्रश्न था।

अँगरेज़ ने हँस कर कहा, "श्राप मुभ्ने क्या समभते हैं, अँगरेज़ ?" मैंने उत्तर दिया, ''श्रीर कोई कारण नहीं, कि मैं श्राप का कुछ श्रीर समभू ।"

"परन्तु आप भूल रहे हैं।"

"ता—"

"मैं भारतीय हूँ।"

मैं अपने स्थान से उछल पड़ा, जैसे कोई अनहोनी बात सुन ली हो। आश्चर्य से बोला, "मैंने शहर शहर का पानी पिया है। मुभ्ने अपने आप पर बहुत भरोसा था। कम से कम जातीयता के विषय में मैं कभी धोखा नहीं खा सकता। मैंने यूरोप के अलग अलग प्रान्तों के निवासियों को पहचानने में कभी भूल नहीं की। परन्तु यह विचार न था, कि मैं एक भारतीय को भी न पहचान सकूँगा। लज्जा ने मुँह लाल कर दिया।

एकाएक मैंने सिर उठाया, ''परन्तु श्रापने कहा था, कि ग्राप भारत में पहली बार जा रहे हैं।''

"हाँ।"

"श्राप भारत की भाषा जानते हैं ?"

"नहीं।"

मेरी ज़बान बन्द हो गई, परन्तु मेरे नेत्रों में विस्मय भरा था। थोड़ो देर के बाद मैंने पूछा, "श्राप भारतीय हैं, परन्तु श्रापका रंग इतना लाल श्रीर सफ़द है। श्राप भारतीय हैं, परन्तु श्रापने भारत नहीं देखा। श्राप भारतीय हैं परन्तु श्राप भारत की भाषा नहीं जानते। ते इससे मैं क्या समभूँ ?"

अँगरेज़ ने ठंडी साँस भरी, श्रीर कहा, ''इस समय न पूछो, किसी अवकाश के समय मैं तुमसे अपनी आत्म-कथा कहूँगा।"

"नहीं अभो कहो। मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। जब तक तुम्हारी कहानी न सुन सूँगा, सुक्ते चैन न आएगा।"

वह चुप हो गया, कदाचित् सोच रहा था, कि किसी अपरिचित को इतनी जल्दी आप बीती सुना देना उचित है या नहीं। मुख का रङ्ग इसका साची था। कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। इस समय उसके हृदय में हल-चल मची हुई थी। उसने चमा चाही—कहा, फिर किसी समय कहूँगा, इस समय रहने दे।। परन्तु मेरे भारतीय आध्रह ने उसका मुँह बन्द कर दिया। विवश होकर बोला, "तुम पहले आदमी हो, जिसके सामने में ये घटनाएँ रखने लगा हूँ। में इससे पहले कई आदमियों को टाल चुका हूँ। दिखावे की दो बातें उनका जोश ठंडा करती रही हैं। परन्तु तुम्हारे हठ के सामने "न" करने को जी नहीं चाहता। मैंने सुना है तुम भारतीय समाचार-पत्रों में प्रायः लिखते रहते हो। संभव है मेरी कहानी तुम्हें मनोरंजक प्रतीत हो।"

🚅 मैं कान लगा कर सुनने लगा । उसने कहा:—

#### ( ? )

ऐ भाई ! मेरे बाप दादा मुलतान के रहनेवाले थे। वहाँ उनके नाम की अब तक पूजा होती है। वह केवल धनाट्य हों यह बात न थी। उनका हृदय नेकी से भरपूर था। मेरे दादा के नाम की सारे मुलतान में धाक वेंधी हुई थी। वह जब बाज़ार में निकलते थे तो लोग दर्शनों की टूट पड़ते थे। उनके फ़ैसले बिरादरी में प्रामाणिक थे, उनकी प्रत्येक बात पत्थर की लकीर। हमारी बिराइरी में किसी की उनके सामने सिर उठाने का साहस न होता था। कहते हैं, जिस दिन वह मरे थे, उस दिन सारी नगरी में हड़ताल थी, श्रीर समाचार-पत्रों ने शोक-ग्रंक प्रकाशित किये थे। उन दिनों मेरे पिता इँग्लैंड में थे। पिता का मृत्यु-समाचार सुन कर उनका दिल दूट गया। कई दिन तक रोते रहे और मकान से बाहर न निकले। वह वहाँ कारोबारी शिचा के लिए गये थे। मेरी माँ ने लिखा—अब लीट आस्रो। परन्तु उन्होंने उत्तर दिया, अब वापस श्राने को जी नहीं चाहता। मेरी माँ गाँव की रहनेवाली थी। वह पढ़ना-लिखना न जानती थी। उसे यह भी पता न था. कि इँग्लेंड कहाँ है ग्रीर वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। ग्रपने पित का पत्र सून कर उसके हार्थों के तोते उड़ गये। परन्तु वह रोने-धोने नहीं बैठ गई। उसने ज़मींदारी का बाेेे अपने गुमारते के कन्धेां पर रक्खा श्रीर श्राप विलायत पहुँच गई। प्रेम ने रस्ता दिखा दिया । मेरे पिता की उसके प्रेम और

सतीत्व पर पूरा पूरा भरोसा था। मगर उन्हें यह आशा न थीं, कि वह इतनी दूर अकेलो आ सकती है। परन्तु प्रेम क्या नहीं कर सकता। उसने उन्हें हिन्दुस्तान चलने के लिए बहुत कहा, परन्तु मेरे पिता को इँग्लेंड की आब-हवा कुछ ऐसी पसन्द आ गई थीं, कि वह वापस जाने को सहमत न हुए। उन्होंने लिवरपूल में एक दुकान खोल लीं, और वहाँ काम करने लगे। थोड़े ही दिनों में दुकान चमक उठी। रुपया पानी की तरह आने लगा। संभव है यदि आमदनी का कोई निमित्त न बनता, तो मेरे पिता भारत को लीट जाते। परन्तु दुकान का चल निकलना उनके पाँवों की जंजीर बन गया। उन्होंने भारत जाने का विचार सर्वथा त्याग दिया, और ज़मींदारी का काम अपने गुमारते पर छोड़ दिया।

ऐ भाई ! उन्हीं दिनों में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता-पिता के हर्ष का ठिकाना न था। मेरा नाम हरिसेन रक्खा गया श्रीर मुभे बड़े लाड़-प्यार से पाला गया। में जब बड़ा हुआ, तो मुभे जान न था, कि मैं भारतीय हूँ। मैं अपने आप को अँगरेज़ ही समभता था। इस समय मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पिता और भारत को मिलाये रखने वाली यही एक कड़ी थी, वह भी दूट गई। अब मेरा पिता सोलहों आने अँगरेज़ था। वह मुभे हरिसेन नहीं किन्तु हैरिसन Harrison कह के बुलाया करता था, और कापर Coupoor कहा करता था। भारतीयता पर अँगरेज़ियत को विजय हो गई थी। आह!

मेरी माँ जीती रहती तो मुक्ते यह दुर्हिन देखना न पड़ता। मैं क्रेवल परदेसी ग्रीर अनाथ ही न था, प्रत्युत जातीयता के धन से भी शून्य था। मुभ्ने ज्ञान ही न था, कि मैं भारतीय हूँ। इसी प्रकार अठारह वर्ष गुज़र गये, श्रीर मैं कालिज में भरती हुआ। उस समय मुभ्ने पहली बार मालूम हुआ कि मैं भारतीय हूँ। ऐ भाई! मुक्ते माफ़ करना, परन्तु भूठ न बोलूँगा। मुक्ते इससे गहरी वेदना पहुँची । भारत-सम्बन्धी मेरे विचार अच्छे न थे। मैं अपनी आँखों में आप गिर गया। प्राय: सोचता था, में कैसा ग्रभागा हूँ, कि भारतीय माता-पिता की संतान हूँ। स्वर्ण पर पीतल का धोखा होने लगा। मैं अपनी जाति किसी पर प्रकट न करता था। उसे छिपा छिपा कर रखता था, जैसे सफ़ेंद वस्त्र पर धब्बा लग गया हो। अब उन दिनों को याद करता हूँ तो शरीर काँप जाता है, श्रीर सिर लजा से ऊँचा नहीं उठता। परन्तु उस समय यह ज्ञान न था। जब कभी विचार त्राता, कि मैं भारतीय हूँ तो कलेजा फट जाता या, जैसे किसी कुरूप मनुष्य के सामने दर्पण ग्रा जाये ते वह लिजत हो जाता है-में अपना नाम हैरिसन कापर ही बताता था। इस्ताचर करता तो H. Coupoor लिखता। मेरे मित्रों में से किसी को पता न था कि मैं भारतीय हूँ, न मैं यह प्रकट करना चाहता था। मेरे ख़याल में भारतीय होना ग्रै।र ज़ुरायम पेशा होना एक ही बात थी। जब कभी कोई भारतीय जैन्टलमैन हमारी दुकान पर आ जाता तो मैं उसकी ओर घूर घूर कर देखता रहता था, श्रीर सोचता था, कि इसमें श्रीर मुक्त में कौन कौन सी वस्तु समान है। रंग, ढंग, श्राँखें, चाल, बातचीत सब श्रलग श्रलग थे। तब मुक्ते चैन श्रा जाता, जैसे कोई मुक्दमा जीत कर शान्ति का निःश्वास लेता है। परन्तु जब यह ख्याल श्राता, कि किसी दिन संभव है मेरी जाति लोगों पर प्रकट हो जाए तो मेरे हृदय पर बोक्त सा पड़ जाता था श्रीर में भाग्य को गालियाँ दे डालता था। श्राख्रिर एक दिन वही हुश्रा, जिसका खटका था। मेरी जाति का कालिज के दूसरे लड़कों को पता लग गया। संध्या का समय था। में श्रपने एक मित्र के यहाँ चाय पीने गया। उसने मुक्ते देखते ही कहा. ''हैलो ! श्राज एक नई बात मालूम हुई।''

मुभ्ने कुछ कुछ संदेह हुआ, वबराकर बोला, "क्या ?"

"पर मुभो विश्वास नहीं होता।"

"तुम पहले वह बात ते। बताओ ।"

" गुस्सा ता नहीं करोगं ?"

· ''नहीं।"

परन्तु हृदय में आग लगी हुई थी।

उसने रुक रुक कर कहा, "तुम मिस्टर ई क्रास को जानते हो ?"

"बड़ो अच्छी तरह से।"

"वह त्राज कालिज में कह रहा था, कि तुम हिन्दुस्तानी हो। क्या यह सच है ?" मेरी आँखों से आग के चिंगारे निकलने लगे। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने मेरे सामने मेरा अपमान कर दिया है। यदि उस समय मेरे हाथ में पिस्तौल होता, और क्रास सामने आ जाता, तो मैं उसको वहीं पर ढेर कर देता। मैंने कितना प्रयत्न किया था, कितना सावधान रहा था। सब पर पानी फिर गया—मेरी जाति अब एक खुला रहस्य था।

परन्तु मैंने साहस के साथ उत्तर दिया, ''वह रास्कल भूठ बोलता है। इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा।''

कहने को तो यह कह दिया, परन्तु दिल में शान्ति न थी। दूसरे दिन कालिज जाते समय लज्जा आने लगी, जैसे सुभक्त कोई अपराध हो गया हो। मैंने पढ़ना छोड़ दिया, और दुकान पर काम करने लगा। दूसरे वर्ष मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई।

#### ( 3 )

ऐ भाई! मैंने जी खोल कर वहार लूटी। रूपया, रूप, यौवन, संसार-वाटिका के यह तीन ही मीठे फल हैं, मेरे पास तीनों थे। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता। परन्तु यह कहे बिना न रहूँगा कि मैं साधारण अँगरेज़ों से अधिक सुन्दर हूँ। कम से कम लोग ऐसा ही समभते हैं। मुभ्क में रङ्ग की विशेषता नहीं, हर एक अँगरेज़ का रङ्ग सफ़दे है। परन्तु मुभ्क जैसे भारतीय नक्श अँगरेज़ों में कहाँ हैं १ उन्होंने कई स्त्रियों का सर्वनाश कर दिया। मैं उनके हृदयों से खेलता था, उनसे हँसता था, परन्तु सभ्यता की मर्ट्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि एक लड़की स्टीला ने अपनी सुन्दरता की सम्पूर्ण शक्ति से सुभ पर आक्रमण किया। यह लड़की लड़की न थो, काफ़ की परो थी। उसका रूप मन को मोह लेनेवाला था। वह साधारण अँगरेज़ लड़कियों की नाई ओछी न थी, न बात बात में दाँत निकाल निकाल कर खिलखिला उठती थी। वह केवल मुस्कराती थी। मेरा मन लहू हो गया।

स्टीला मेरी दुकान पर प्रायः आने-जाने लगी। मैं उसे सब से पहले Attend करता था, और यह करता था, कि उसे मेरी दुकार पर अधिक समय तक रकना पड़े। मैं उसकी ओर इस प्रकार देखता था जैसे अवोध बालक सुरंग चित्र की ओर देखता है। यह प्रेम-कथा का पहला परिच्छेद था, जो बहुत जल्द समाप्त हो गया। इसके बाद हम एक दूसरे से स्वतंत्रता से मिलने लगे। अब यदि वह एक दिन भी न अती, तो मैं अधीर हो जाता था, जैसे शराबी शराब न मिलने से अधीर हो जाता है। मैं उसकी प्रतीचा में कई कई घंटे दरवाज़े पर खड़ा रहता था। ऐसी श्रद्धा से किसी भक्त ने अपने आराध्य देव की भी आराध्या न की होगी। और यह केवल मेरी ही दशा न थी, उसका भी यही हाल था। सुभे देख कर उसके सुखमंडल पर ज्योति आ जाती थी, आँखों में चमक। प्रायः कहा करती थी, कि तुम्हारे बिना सुभे चैन नहीं आता। घर जाती हूँ तो

खोई खोई रहती हूँ। तुम यहाँ दुकान पर बैठे काम करते हो, मैं घर में बैठी आँसू बहाती हूँ। मेरी अवस्था देखनी हो तो मछली को गर्म रेत पर रख कर देख लो, ठीक उसी तरह तड़पती हूँ।"

में यह सुनता तो स्वर्ग में पहुँच जाता । सुभो ऐसा प्रतीत होता था कि संसार के सकल सुख मेरे ही लिए बने हैं, और सुभसा भाग्यशाली मनुष्य संसार भर में न होगा । ऐ भाई ! आज वह जादू टूट चुका है, परन्तु अब भी मेरा यही विचार है, कि स्टीला सी सुन्दरी मैंने आज तक नहीं देखी । अप्सर्शों की कहानियाँ मैंने पुस्तकों में पढ़ी थीं। उनका दिल लूट लेनेवाला सौन्दर्य चित्रों में देखा था। उनके हृदय की चुरा लेनेवाले कटाच नाटकों में देखे थे। परन्तु यह विचार न था, कि वह सचमुच इस संसार में होती हैं। स्टीला ने मेरा ख़याल बदल दिया। उस पर शहर के बीसियों लखपती जान देते थे, परन्तु वह किसी की ओर आँख उठा कर भी देखना पसन्द न करती थी। इस विचार से मैं मतवालों की नाई भूमने लग जाता था।

दिसम्बर का महीना था। स्टीला किसमस के लिए कपड़े श्रीर श्राभूषण बनवा रही थी। वह श्रपनी प्रत्येक वस्तु सुभे दिखाती थी श्रीर प्रसन्न होती थी। इसके बिना वह रह नहीं सकती थी। कम से कम मेरा यही विचार था। मैंने सोचा, सुभे भी कोई उपहार देना चाहिए। परन्तु क्या उपहार हो ? में सोच में पड़ गया। कई दिनों तक सोचता रहा, अन्त में मैंने एक मोतियों का हार पसन्द किया। यह हार इतना सुन्दर और सुरङ्ग था कि मैं पृथ्वी से उछल पड़ा। परन्तु मूल्य सुना तो कलेजा बैठ गया, एक सौ बीस पीण्ड। मैंने उसे हाथ से रख दिया, और दूसरे हार देखने लगा। परन्तु उनमें से कोई भी आँखों को न जँचा। आख़िर रुपये पर प्रेम की जीत हो गई। मैंने हार ख़रीद लिया और स्टीला की भेंट कर दिया। उसे देख कर स्टीला गर्व से भूमने लगी, और फिर मेरी ओर देख कर बोली, ''क्या मैं तुम्हारा धन्यवाद कहूँ ?''

"नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं।"

''ग्रच्छा, इसका मूल्य क्या है ?''

"तुम्हारी प्रेम-दृष्टि।"

"नहीं। सच सच कहो।"

"इसे किसमस के दिन पहरना।"

स्टीला प्रेम के जोश में अधीर होकर मुक्तसे चिमट गई। इस समय उसका प्यार कैसा सचा प्रतीत होता था। मुक्त पर जादू हो गया। मैंने इस समय तक अपने आपको संयम में रक्खा हुआ था, परन्तु इस समय हृदय वश में न रहा।

मैंने स्टीला के दोनों सुकोमल हाथ अपने हाथों में ले लिये, और प्रेम के दफ़र खोल दिये। यह मेरे भाग्य की परोचा थी। सुक्ते कभी लैकचर देने का अवसर नहीं मिला, परन्तु उस समय मेरे एक एक शब्द पर लालित्य निछावर हो रहा था। यह लालित्य स्टीला के हृदय पर बैठ गया। मैंने उसके सामने ब्याह का प्रस्ताव रक्ता। उसने इसका उत्तर न दिया, केवल मुस्करा कर मेरी ग्रोर देखा ग्रीर गरदन मुका ली। मेरे ग्रानन्द का ठिकाना न रहा। मैं परीचा में पास हो गया था।

किसमस का दिन था, संध्या का समय। लोग उपहारों से लदे हुए अपने अपने घरों को जा रहे थे। इस समय उनके मुख पर कैसी मुस्कराहट थी, नेत्रों में कैसी प्रसन्नता। ऐसा जान पड़ता था, मानों आज संसार से दुख-दारिद्र का नाम तक उठ गया है। मगर मेरा मन उदास था, स्टीला अभी तक न आई थी। मैं प्रतीचा की मूर्ति बन रहा था। मेरी आंखें दरवाज़े में लोट रहीं थीं। परन्तु उसका कहीं पता न था। मैं बार बार फुँमला उठता था। सोचता था, उसे मेरी ज़रा भी परवा नहीं, नहीं तो इतनी देर न करती। इरादा किया अब उससे बात न करूँगा। एकाएक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। इताश हृदय धड़कने लगा, आँखें दौड़ कर दरवाज़े में खड़ी हो गई। देखा यह वही थी, परन्तु कितनी उदास और भमहृदया—चेहरा दु:ख और निराशा की मूर्त्ति बना हुआ था।

मेरा कोध पानी पानी हो गया। प्रेम इस दृश्य की देख नहीं सकता था। मैंने देख़ कर उसकी सहारा दिया, श्रीर घबराए हुए कहा, "स्टीला!" स्टीला ने उत्तर न दिया, परन्तु उसकी ग्राँखों में ग्राँसू ग्रागये।

"क्या बात है ? तुम आज के दिन मेरे पास आकर रे। रही हो। बोलो, क्या बात है ?"

स्टीला फिर भी चुप रही।

मैंने कहा, "तुम्हारी यह चुप्पी मेरा गला घोट देगी।"

स्टीला ने ठंडी साँस भरी और बोली, "तुम्हारा हार गुम हो गया।"

#### (8)

ऐ भाई! मेरे हृदय पर जैसे किसी ने गर्म लोहा रख दिया। यह हार कैसा सुन्दर था, कितना बहुमूल्य। मैं दिन गिन रहा था, कि किसमस कब आये और कब स्टीला उसे पहने। मैं मन में सोच रहा था, कि जब वह उसे गले में पहनेगी तो कैसी सुन्दरी देख पड़ेगी। क्या क्या कामनाएँ थीं, क्या क्या उमंगें, सब पर पानी फिर गया। मैंने शोक से गरदन सुका ली। मेरी इस चेष्टा से स्टीला का उदास मुख और भी उदास हो गया। आँखों के आँसू गालों पर बहने लगे।

मैंने कहा, "ग्रब रोने से क्या होगा। चला गया है, चला जाने दो। नुक्सान भी तो होते ही रहते हैं।"

परन्तु यह शब्द स्टीला की सिस्कियों में इस प्रकार डूब गये, जैसे लोहे के हल्के हल्के कीले नदी में डूब जाते हैं। उसके ग्रश्न-प्रवाह में कोई अन्तर न आया। यह देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया। मैंने उसके निकट जाकर उसे धीरज देने का प्रयत्न किया, परन्तु उस पर कुछ प्रभाव न पड़ा। खो आभूषणों की हानि को सहन नहीं कर सकती। मैं जल्दी जल्दी बाज़ार गया, और उसी तरह का एक और हार ख़रीह लाया। स्टीला के घावों पर मरहम लग गया। उसके बहते हुए ग्राँस् रक गये। मेरे हृदय को शान्ति हुई, जैसे डूबती हुई नाव को किनारा मिल जाता है।

इसके परचात् रस्ता खुल गया। स्टीला मुक्त से बढ़िया बढ़िया चीज़ें माँगने लगी। पहले पहल मैं इससे प्रसन्न हुन्ना। मैं समक्तता था, वह मुक्त पर उपकार कर रही है। परन्तु बाद में वे उपकार अपकार होगये। हम दिन को समुद्र की सैर करते, रात को थियंटर देखने जाते। दुकान की श्रीर ध्यान न रहा। होते होते नीबत यहाँ तक पहुँची कि विक्री कम हो गई। परन्तु मैंने फिर भी परवा न की श्रीर अपने पश्चिमी दिल बहलाव में डूबा रहा, यहाँ तक कि दुकान का दीवाला निकल गया श्रीर मेरा सर्वनाश हो गया। अब मुक्ते स्टीला की श्रांखें कुछ कुछ बदली हुई मालूम हुई। परन्तु मैंने यह कह कर दिल को तसल्ली दे लो कि यह मेरा श्रम है। मैंने बालू की भीत खड़ी की।

रात्रिका समय था। मैं और स्टीला नाटक देख रहे थे। एकाएक दर्शकों में इलचल मच गई। ब्रार्डर ब्रार्डर की आवाज़ें सुनाई दीं, परन्तु कुछ असर न हुआ। तमाशा में कुछ भारतीय विद्यार्थी आ गये थे। उनमें और आँगरेज़ों में भगड़ा हो गया। इतने में किसी ने कहा—हिन्दुस्तानी सूत्ररें। की मारो। मैं नहीं जानता उस समय मुफे क्या हो गया। मैं उस समय अपने आपे में न था। मुफ पर एक पागलपन सा सवार हो गया। मैं जोश से आगे बढ़ा, और उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ आँगरेज़ भारतीय छात्रों को मारपीट कर रहे थे। मैं नहीं कह सकता मेरे हाथों में कहाँ से बल आ गया था। मैं भीड़ को चीरता हुआ निकल गया और भारतीय विद्यार्थियों की ओर से लड़ने लगा। भारतीय विद्यार्थी पीछे हट रहे थे, मुफे अपनी ओर से लड़ने देखकर उनके उखड़ते हुए पाँव जम गये और वह वे उट कर लड़ने लगे। मैं उनको उत्तेजना दे रहा था, कि इतने में मेरे सिर पर एक लठ पड़ा और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा।

जब मुक्ते सुध आई तो मैंने अपने आपको अस्पताल में पाया। परन्तु घाव साधारण था, दो चार दिन में ठीक हो गया। अब अभियोग पेश हुआ। मेरे बयान से अदालत में सनसनी फैल गई। किसे कल्पना हो सकती थी, कि मेरे जैसा मनुष्य हिन्दुस्तानी हो सकेगा। लोग काना-फूसियां करने लगे। भारतीय विद्यार्थी मेरी और इस प्रकार देखते थे मानों मैं उनका इष्ट देवता हूँ। परन्तु मुक्ते इस पर आश्चर्य न था। आश्चर्य इस बात पर था, कि स्टीला ने मेरी और से

सफ़ाई की गवाही देना स्वीकार न किया। क्या आरचर्य की बात न थी, कि जिस स्त्री के लिए मैंने अपना कारोबार नष्ट कर दिया, अपनी बनी हुई आजीविका का नाश कर दिया, जिसकी ख़ातिर मैंने अपना जीवन और उसके भविष्य का विचार न किया, वहीं स्त्री मेरे लिए दे। शब्द कहने के लिए भी तैयार न हुई। बालू की भीत गिर गई।

उस समय वह अदालत में थी। उसने मेरी ओर देखा, परन्तु इस प्रकार जैसे वह कोई आकाश से उतरी हुई परी थी और मैं पृथ्वी पर रेंगनेवाला तुच्छ कीड़ा। मैं सन्नाटे में आ गया। उसकी आँखों में उस समय अभिमान बैठा था। इस अभिमान में वह पहला प्रेम कहीं नज़र न आता था

मुक्दमें का फ़ैसला हुआ, तो लोग दंग रह गये। मुक्ते दस दिन का कारावास मिला। समाचार-पत्रों में शोर मच गया, परन्तु मुक्ते परवा न थी। केंद्र से छूटा तो भारतीय छात्रों ने मेरा जुलूस निकाला, और मुक्ते मान-पत्र दिया, साथ ही एक थैली (Purse) भी भेंट की। इस मान-पत्र से मेरा मस्तिष्क आकाश पर पहुँच गया। सोचता था, मैं कैसा भाग्यशाली हूँ, जो भारतीय हूँ। अँगरेज़ कई वर्ष बना रहा, किसी ने परवा न की। भारतीय एक दिन बना, एड्रेस मिलने लगे। परन्तु मुक्ते सबसे अधिक दुख स्टीला के दुर्ज्यवहार पर था। कैसी छतन्न और हृदय-होन औरत है। मैंने उस पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। मुक्ते यह स्वप्न में भी विचार

न था कि वह समय पर थाँखें बदल लेगी। उस दिन मुक्ते अपनी भारतीयता पर अभिमान होने लगा। शाम को जब डेली हैरल्ड का संवाददाता मुक्तसे इंटर ज्यू (Interview) करने थ्राया, तो मैंने बड़े गैरिव से कहा—हाँ! मैं हिन्दुस्तानी हूँ, थ्रीर परमात्मा का धन्यवाद है, कि मैं थ्रीर कुछ नहीं हूँ।" संवाददाता ने पूछा—"आपका अँगरेज़ी अदालतों के सम्बन्ध में क्या विचार है ?"

मैंने उत्तर दिया, "यदि मैं अपनी जाति को प्रकट न करता, तो मेरा विचार है फ़ैसला सर्वथा विपरीत होता। परन्तु जो सुख मुभ्ने इस दण्ड से मिला है, वह छूट जाने से कभी न मिलता। देख एक-मात्र अँगरेज़ दल का था। भारतीय सर्वथा निदेखि थे।"

"ग्रापने इस फुसाद में क्यों हिस्सा लिया ?"

"यह स्वाभाविक था। मैं रह नहीं सकता था।"

"पर क्यों ?"

"मेरा लहू जोश मारने लगा था ?"

''तो स्रापने हुजूम पर हमला किया ?"

"जी नहीं। हुजूम ने मुक्त पर हमला किया और मैं ही घायल हुआ। हर एक आदमी जो इस हुजूम में शामिल था, मेरे साथ इस विचार में सहमत होगा, कि मुक्ते दण्ड देना केवल अपनी जाति का पचपात करना था।"

इस इंटरव्यू का समाचार-पत्रों में कई महीने शोर मचा रहा।

#### ( 4)

ऐ भाई ! मेरी दुकान का दिवाला निकल गया था, परन्तु मुक्ते भूखों नहीं मरना पड़ा। मेरा मित्रमण्डल बहुत विस्तृत था। मैंने उनके सामने रुपये-पैसे का कभी मुँह न देखा था। मेरे इस संकट के समय वह उदारता काम आ रही थी। जिस मित्र से जो चाहता था माँग लेता था. कोई "न" नहीं करता था। इसी प्रकार कुछ महीने बीत गये। इसके पश्चात् सहद मित्र भी मुँह फरने लगे । अब वे सुभे आता देखते तो हीले बहानों से टालने की करते। मैं बुलाता था ते उन्हें श्रावाज़ सुनाई न देती थी। यहाँ तक कि मुभे तीन दिन निराहार बीत गये। जी चाहता था, किसी से कुछ माँग लूँ परन्तु श्रात्म-सम्मान हाथों को श्रागे न बढ़ने देता था। मैंने निश्चय किया, कि अब किसी से कुछ न माँगूँगा। ऐश्वर्य लुट चुका था, उसकी शान बाक़ी थी। मैंने भारत की सामुद्रिक-तार (Cablegram) भेजा था, श्रीर श्रपनी ज़मीन के गुमारते से रुपया माँगा था। इस समय उसी की बाट देख रहा था।

दोपहर का समय था। मैं अपने कमरे के बाहर खड़ा सोच रहा था, कि आज का दिन कैसे कटेगा। इतने में पोस्टमैन आता दिखाई दिया। मेरा कलेजा घड़कने लगा। विचार आया, क्या संभव है, कि मेरा कोई मनी-आर्डर आया हो। कोई बीमा, कोई रजिस्टरी, कोई पत्र। इस विचार से चित्त प्रफुल्लित हो गया, जैसे वसंत के भोंकों से फूल ताज़ा हो जाते हैं। परन्तु दूसरे विचार से हृदय पर फिर निराशा छा गई, जैसे फूल तप्त लू से मुर्भा जाते हैं। मगर नहीं, आशा सामने खड़ी थी। पोस्टमैन मेरे सामने आकर रुका, और एक पत्र मेरे हाथ में देकर आगे निकल गया। मैंने पत्र खोल कर पढ़ा, तो हुई से उछल पड़ा। यह मेरे मुलतान के गुमारते का पत्र था। उसने मुक्ते सूचना दी थी, कि आठ दिन हुए आपके हिसाब में आठ सौ पीण्ड ईस्टर्न बैंक को भेज दिये गये हैं। मैं इस समाचार से ऐसा प्रसन्न हुआ, मानों डरबी की लाटरी जीत ली है। मुँह कानों तक लाल हो गया। पास से एक गाड़ो (Omni Bus) जा रही थी, मैं उचक कर उस पर सवार हो गया, और बोला, "ईस्टर्न बैंक को ले चलो।"

वहाँ जाकर मैंने कुछ रुपया निकलवाया, श्रीर एक होटल में पहुँचा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उस समय मैं खाने पर इस प्रकार टूटा, जैसे बर्फ़ानी इलाक़ों में भूखे भेड़िये घोड़ों पर टूटते हैं। वाहर निकला तो श्राँखों में फिर वही श्रभिमान था, मुख पर फिर वही निश्चिन्ता। इतने में देखा, सामने से स्टीला श्रा रही है, परन्तु उसकी दशा में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर पड़ गया था। न श्राँखों में वह चमक थी, न होंठों पर वह मुस्कराहट। रंग शिशिर-ऋतु के वृत्तों की नाई पीला हो गया था। कैन कह सकता था, कि यह स्त्री कभी सारे लिविरपूळ की सुन्दरियों की रानी होगी। मेरी आँखों में आँसू भर आये। मैंने पश्चिमी-सभ्यता को एक ओर रक्खा, और आगे बढ़कर कहा, "क्यों ? सुन्हें क्या हुआ है ?"

स्टीला ने अपनी आँखें मेरी ओर उठाई, परन्तु उनमें वह लावण्य, वह तेज, वह आकर्षण न था। तब हम दोनों की आँखें मिलीं, पर उस पुराने प्रेम-भाव से नहीं। एक में अभिमान भरा हुआ था, दूसरी में नैतिक-पतन के भाव छिपे हुए थे। स्टीला के मुँह से बात न निकलती थी। उसने केवल इतना कहा, "खुदा के लिए मेरी मदद करे।" और रोने लगी।

मैंने अधिक पूछना उचित न समभा। ग्रीबी से अधिक दुखदायो ग्रीबी का विज्ञापन है। मनुष्य दिद्रता से नहीं डरता, परन्तु उसके प्रकट करने से उसका कलेजा फटने लगता है। मैंने चिक-बुक निकाली और आठ पीण्ड का चिक काट कर स्टीला के हाथ में दे हिया।

कदाचित स्टीला को मुक्तसे यह आशा न थी। उसने मेरी ओर इस प्रकार देखा जिस प्रकार सहमा हुआ अपराधी बालक अपने ऊपर उपकार करनेवाले की ओर देखता है, और धीरे धीरे चली गई। मैं अपने मकान पर पहुँचा और कौच पर लेट कर सिगार पीने लगा। कोई एक घण्टा बीता होगा कि कमरे का दरवाज़ा खुला और बैंक का एक कर्मचारी स्टोला को साथ लिये हुए अन्दर आया। उसने आते ही स्टोला का चिक मेरे हाथ में दे दिया, ग्रीर पूछा, "क्या यह चिक ठीक है ?"

मेरा कलेजा धक धक करने लगा। चिक में ब्राठ के अस्सी पौण्ड बनाये हुए थे। अप्त ऐ भाई! यदि मैं चाहता तो उसी समय स्टीला को गिरफ़्रार करा सकता था। उसका अपराध साधारण न था। वह दण्ड से बच न सकती थी। उसकी रुखाई मेरी आँखों के सामने फिर गई। मेरे हृदय में पैशाचिक हर्ष की गुदगुदी होने लगी।

परन्तु फिर विचार आया, यह फिर भी स्त्री है, स्त्रों का हृदय दुर्बल होता है, विचार छोटे। पता नहीं किन कारणों से इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वह इस समय अत्यन्त दु: खिनी प्रतीत होती है। उसका मुख आँ सुओं से भीगा हुआ था। नहीं तो ऐसा अपराध करने का कभी साहस न करती। मरे को मारना कहाँ की वीरता है। मैंने उसकी ओर भाव-भरी आँखों से देखा। वह भरे पिस्तील के सामने खड़े हुए धोड़े की नाई काँप रही थी। उसने मुख से कुछ न कहा, परन्तु आँखों ने भाव के दूफर खोल दिये। ऐसा प्रतीत होता था, कह रही है, मैंने तुम से धोखा किया, परन्तु कभी तुम्हारी थी। क्या तुम मेरी लाज न रखोगे।"

<sup>\*</sup> श्राठ के श्रागे 0 लिख देना बहुत श्रासान है। इसी तरह EIGHT का EIGHTY बना लेना भी कठिन नहीं।

इन आँखों ने मेरे विचारों को अस्तव्यस्त कर दिया। प्रतीकार का विचार ओछा प्रतीत होने लगा। मैंने चिक से आँख उठाकर वैंक के कर्मचारी की ओर देखा और कहा, "हाँ यह ठीक है।"

"परन्तु—"

"तुम्हारो सावधानी सराहनीय है। मैंने पहले आठ पौण्ड लिखे थे, पीछे अस्सी बना दिये। लाओ हस्ताचर कर दूँ। मुभ्ते शोक है, इस बेचारी लेडी की इतना कष्ट उठाना पड़ा।"

श्रीर यह कहते कहते मैंने जहाँ जहाँ पीछे श्रचर बढ़ाये गये थे, वहाँ वहाँ श्रपने हस्ताचर कर दिये।

#### ( \ \xi )

दूसरे दिन मुक्ते एक भारतीय सज्जन मिलने आये। उनके साथ उनकी स्त्री भी थीं। पित का नाम रूपचन्द था, स्त्री का देवकी। दोनों सभ्य और मिलनसार थे। उनसे मिल कर चित्त प्रसन्न हो गया। देवकी बहुत ही सुन्दर थी। उसने भारतीय फ़ैशन की साढ़ी पहनी हुई थी। इस वेष ने उसकी सुन्दरता को पर लगा दिये थे। उसके तन पर न आभूषण थे, न मुख पर पौडर। परन्तु उसको देखकर हृदय पर रोब छा जाता था। वह इस मर्त्यलोक की प्रतीत न होती थी। उसकी आँखों में भोलापन था, मुख पर सरलता। बाते करती थी तो मुख से फूल कहते थे। वह न सिर हिलाती थी, न आँखें मटकाती थी। परन्तु फिर

भो उसकी एक एक चेष्टा में जादू था। मगर इस जादू में उत्पात ग्रीर उपद्रव न या। यह वह जादृ या, जो कदाचित् सौन्दर्य के जाद से भी अधिक प्रभावशाली होता है। यह म्रात्म-गौरव श्रीर सतीत्व का जादू था। मुभ्ने उस दिन पहली बार ज्ञान हुआ कि भारतीय सौन्दर्य के सम्मुख पश्चिमी सुन्दरता कितनी फीकी और तुच्छ है। मगर इस सुन्दरता से कहीं अधिक वह लजा थी जो मुक्ते देवकी के मुख पर दिखाई दी। मेरी दृष्टि उसके पैरों में लोटने लगी। उसे मुख पर उठने का साहस न होता था। वह कुछ घंटे मेरे पास ठहरे। अनेक विषयों पर बातचीत होती रही। तब मुभ्ते मालूम हुआ कि देवकी कितनी सुयोग्य श्रीर मेधावी हैं। मैंने जिस विषय पर बात छेड़ी उसने मेरा मुँह बन्द कर दिया। मैं छटपटा कर रह गया । उस समय विचार म्राया, क्या यही स्त्रियाँ हैं, जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है, कि उनको किसी भी बात का सलीका नहीं। यदि उनको शिचा नहीं दी जाती, यदि उनके सभ्य दनाने का यहा नहीं किया जाता, तो क्या यह उनका दोष है ?

वह जाने के लिए तैयार हुए तो मैं उदास सा हो गया।

मुक्त पर किसी ने जादू नहीं किया, टोना नहीं किया, परन्तु

मेरा हृदय बस में न था। मैंने भूमि की श्रोर देखते हुए रुक

रुक कहा, "मुक्ते श्राशा है, श्राप श्रब प्रायः यहाँ श्राते रहेंगे ?"

इसके उत्तर में रूपचन्द केवल मुस्कराए। उन्होंने कोई

उत्तर न दिया। परन्तु देवकी ने धीरे से कहा, "तुम्हें भारतीय बनाने के लिए।"

कैसी प्रवल चोट थो, कैसा सूच्म व्यङ्ग । मेरे अन्तस्तल में उथल-पुथल होने लगी । सोचने लगा, कैसी मूर्खता की, जो आज तक भारतीयों से घृणा करता रहा । यदि मुक्ते पहले पता होता, कि वे ऐसे हँसमुख, ऐसे सभ्य, ऐसे मिलनसार हैं तो अपनी जाति पर क्यों लिजित होता । इस कुछ घंटों की भेंट से मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया । मैंने निश्चय किया अब स्टीला का विचार छोड़ दूँगा और रूपचन्द और देवकी के साथ भारत लौट जाऊँगा ।

श्राठ दिन बीत गये। हमारा मेलजोल बढ़ने लगा। श्रव देवकी श्रीर रूपचन्द प्रतिदिन सन्ध्या समय श्राते श्रीर डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे मेरे पास ठहरते थे। उनकी बातों में समय उड़ता मालूम न होता था। जी चाहता था, घड़ी की सूईयाँ खड़ी हो जाएँ। परन्तु काल की गित को किसने रोका है? जब वे मुक्तसे भारतीय गाईस्थ जीवन का वर्धन करते थे, ते मेरी श्राँखों से श्राँसुश्रों की कड़ी लग जाती थी। मैं कहता था, मालूम होता है कहानियाँ सुना रहे हो। देवकी मुस्कराकर उत्तर देती, तुमने पश्चिम में जन्म लिया है, पश्चिम में पले हो। यहाँ माया का शासन है। तुम्हें क्या मालूम कि भारतीय श्राध्यात्मिकता कैसी उच्च श्रीर श्रेयस्कर है। वहाँ एक बार जाकर देखो तो तुम्हारी श्राँखें खुल जाएँ। वहाँ से वापस न

ग्रा सकोगे। तुमने पश्चिमी स्त्रियाँ देखी हैं, जिन्हें ग्रपने बनाव-सिंगार ही से अवकाश नहीं मिलता। वे इसे ही जीवन का ग्रादर्श सममती हैं। इससे परे जाना उनके लिए ग्रसंभव है। परन्तु भारतीय महिला प्रेम का दूसरा नाम है। वह अपने पति की इस प्रकार पूजा करती है, मानो वह उसका परमात्मा है। वह उस पर तन मन धन सब क्रुळ निळावर कर देती है। यदि संसार भर की विवाहिता नारियों को एकबारगी स्वतन्त्र कर दिया जाए ग्रीर उनसे कहा जाए, कि श्रव फिर से श्रपने श्रपने लिए पति चुन ली, तो मुभने विश्वास है, केवल भारतीय रमणी ही ऐसी निकलेगी जो अपने पहले ही पति की स्रोर दौड़ेगी। वहाँ हम पति-पत्नी-सम्बन्ध को सांसारिक-सम्बम्ध नहीं समभते। यही कारण है, कि हमारे देश में हज़ारों श्रीर लाखों वर्ष के पतन श्रीर दासत्व के होते हुए भी सतीत्व ग्रीर सदाचार के ऐसे उच्च ग्रीर ग्राश्चर्यजनक उदाहरण देख पड़ते हैं. कि सीता श्रीर सावित्री की याद ताजा हो जाती है।"

इन बातों से मेरे हृदय में जन्मभूमि का प्रेम जाग उठा। सोचता था क्या सचमुच भारतवर्ष ऐसा देश है। कभो कभो हृदय चञ्चल हो जाता था। मैं चाहता था, पंल मिलें, तो उड़कर भारत पहुँच जाऊँ, श्रीर देवकी के कथन को परीचा की कसौटी पर परख कर देखूँ।

#### ( v )

ऐ भाई ! इस घटना को दो सप्ताह बीत गये । मैं उदास श्रीर दुखी रहने लगा था । अब लिवरपूल के बाज़ारों में श्रीर समुद्र-तट पर घूमने को जी न चाहता था । हृदय में भारत-दर्शन की श्रीभलाषा लग रही थी । जिस प्रकार सोना देखकर पीतल के दुकड़े मनुष्य के मन से उतर जाते हैं, वैसे ही अब मुक्ते श्रॅंगरेज़ी सभ्यता से घृणा हो गई । सारा दिन कमरे में पड़ा रहता था । परन्तु शाम को देवकी श्रीर रूपचन्द श्राते तो जी बहल जाता था । उनको देखकर हृदय में जन्मभूमि की महिमा का चित्र खिँच जाता था ।

एक दिन स्टीला का पत्र त्राया। लिखा थाः— माई डियर हैरिसन !

तुम्हारे उस दिन के सद्व्यवहार ने मुक्ते में ह लिया है।
मैं समक्त नहीं सकती, तुम्हारा धम्यवाद कैसे करूँ। शब्दों
में यह शक्ति नहीं। मैंने सुन रक्खा था कि भारतीय लोग
देवता-स्वभाव होते हैं, परन्तु इस पर विश्वास न द्याता था।
मैं कहती थी, यह सब कहने की बाते हैं। परन्तु तुमने
मुक्ते विश्वास दिला दिया। तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में इतना
प्रवल कभी न था। अब वहाँ किसी दूसरे के लिए स्थान
नहीं। मैं उस दिन के लिए तड़प रही हूँ जब हम दोनों
भारतवर्ष चले और वहाँ की भूमि, खेत, पर्वत, नदियाँ,
हरियावल, आकाश देख कर ख़ुश हों। अब मेरा स्वास्थ्य

अच्छा है। माता पिता का मृत्यु-शोक हलका हो रहा है। क्या किसी दिन थियेटर न चलोगे ?

#### —तुम्हारी स्टीला

पत्र पढ़ कर पुराने रोग का फिर दौरा हुआ। शराबी शराबखाने के सामने पहुँचता है, तो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है। स्टीला का प्यारा प्यारा चेहरा आँखों में फिरने लगा। मैं बहुत सोचता था, परन्तु समभ न सकता था, कि स्टीला ने चिक में धेाखा क्यों किया ? इस पत्र की अनितम पंक्तियों ने यह रहस्य खोल दिया। स्टीला के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थो। अब वह अनाथ थो, निःसहाय, असार संसार में अकेली। उसका रूप रंग कैसा फोका देख पड़ता था. श्राँखें अन्दर को घँस गई थीं: जैसे महीनीं से बीमार हो। मेरा यह विचार भूठ न था, ऐसी दशा में उसका देश दोष नहीं रहता, धोखा न करती तो क्या करती। परन्तु यदि मुक्तसे साफ़ साफ़ कह देती, ते। बात यहाँ तक न पहुँचती। बीते हुए दिन फिर वापस ग्रा गये। फिर उसी तरह रूपया उड़ने लगा। अब फिर वही स्टीला थो, वही मैं था, वही य्याँखें थीं, वही ग्रांखों के भाव थे।

एक दिन मैं ने कहा, "स्टीला! रुपया खर्च हो रहा है, क्या करेंगे ?"

स्टीला ने मेरे कोट का बटन इवाते हुए पूछा-"कितना

रुपया बाक़ी है ? ज़रा बैंक की पास-बुक देखे। ।"

मैंने किताब देख कर उत्तर दिया, ''केवल सवा सौ पौण्ड बाकी हैं।''

"डियर! कुछ चिन्ता न करो। मेरा चचा सख्त बोमार है। कुछ दिनों में मर जाएगा। वह लाखें। का मालिक है। उसकी सारी जायदाद मुभी मिलेगी।"

निराशा में आशा की किरण दिखाई दी। मैंने क़ुरसी आगे सरका लो, और उत्कंठित नेत्रों से उसकी ओर ताकते हुए बोला, "तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है ?"

"उसे दिल की गाँठ समभा।"

"रुपया पाकर बदल तो न जास्रोगी ?"

"मैं ऐसी कमीनी नहीं।"

"रुपया बुरी चीज़ है। यह अच्छे अच्छों को बदल देता है।"

"पर तुम्हारा प्रेम रूपया से कहीं बढ़ कर है। उसके सामने दुनिया भर का रूपया तुच्छ है।"

इतने में एक लड़का लिवरपूल टाइम्ज़ का ताज़ा श्रंक ले कर श्राया श्रीर मेज पर रख कर चला गया। मैंने उसे उठाते हुए पूछा।

"तो बुडढा कब तक मर जाएगा ?"

"बहुत जल्द। शायद ही दो चार दिन निकाले।"

इतने में समाचार-पत्र के पहले पृष्ठ पर मेरी दृष्टि गई। मैं ज़मीन से उछल पड़ा। कलेजा होंठों तक आ गया। यह समाचार न था, मेरे सौभाग्य का द्वार था। मोटे मोटे श्रचरों में लिखा था:—

## मिस्टर कास वुड की मृत्यु।

अन्तिम शब्द ।

#### सारी जायदाद मेरी स्टीला के नाम।

जब अख़बार प्रेस में जा रहा था, तो हमें सूचना मिली कि लिवरपूल की प्रसिद्ध दुकान पीपल्ज़शाप के अधिपति मिस्टर कास बुड की मृत्यु हो गई है। आप कुछ देर से बीमार थे, परन्तु यह ख़याल न था, कि वह इतनी जल्दी मर जाएँगे। आप ने अपनी सारी संपत्ति अपनी अनाथ भतीजी स्टीला के नाम लिख दी है, जो आज कल बड़े संकट में है। आपके होंठों पर अन्तिम समय में अपनी भतीजी का नाम था।"

मैंने समाचार-पत्र स्टीला के हाथ में रख दिया। उस समय मैं ऐसा प्रसन्न था, जैसे वह संपत्ति मुक्ते ही मिली है। स्टीला की आँखें ख़ुशी से चमकने लगीं। मुख पर मुस्कराहट का रङ्ग भलक रहा था। वह उठ कर खड़ी हो गई और अपने लम्बे कद की और भी लम्बा करके बोली,—"मेरा ख़याल बिलकुल ठीक निकला। अब हम ग्रीब नहीं हैं।"

यह कहते कहते उसने मेरी श्रीर प्यार भरी श्राँखों से देखा श्रीर टोपी पहन कर बाहर बिकल गई। शौक ने पाँक को पर लगा दिये थे। मैं आरामकुरसी पर लेट गया और आँखें बन्द करके अपने भविष्य का चित्र बनाने लगा। सोचता था, जब स्टीला का मुक्ससे व्याह होगा तो लोग चौंक उठेंगे। समाचार-पत्रों में शोर मच जाएगा। कई लखपती मुँह खोले वैठे हैं, सबके सब निराश हो जाएँगे। कहेंगे, एक हिन्दु-स्तानी अँगरेज़ों से बाज़ी मार गया। मेरी बाछें खिली जाती थीं।

सायकाल को रूपचन्द ग्रीर देवकी ग्राये ते मैंने यह शुभ समाचार उनको सुनाया। परन्तु उन्होंने विश्वास न किया। बेले, तुम बड़े भोले हो। पश्चिम में रहे हो ते क्या हुन्ना, तुम्हारी प्रकृति तो नहीं बदल गई। स्टीला जब निर्धन श्री, तुम्हारी श्री। इससे उसे लाभ था। परन्तु ग्रब वह पैसेवाली है। उसके कई धनाढ्य सजातीय उससे ब्याह करने को तैयार होंगे। ग्रब उसे तुम्हारी क्या परवा है। देख लेना, वह साफ़ बदल जायगी।"

मनुष्य जिसे चाहता है, जिस पर विश्वास करता है, उसके विरुद्ध नहीं सुन सकता। मुभ्ने उन पर बहुत ही क्रोध श्राया। रुखाई से बोला, "मुभ्ने उससे यह आशा नहीं।"

रूपचन्द समभ गये, इस समय कुछ कहना व्यर्थ है। पागल ग्रीर प्रेम-त्रासक्त को शिक्षा ऐसी बुरी लगती है, जैसी तेज़ कटारी, प्रत्युत इससे भी बुरी। उन्होंने बात का प्रकरण बदल दिया परन्तु त्राज मुभे उनकी बातें अच्छी न लगीं। कभी उन्हें सुन कर चित्त प्रफुल्लित हो जाता था। मैंने समा-चार-पत्र हाथ में ले लिया ग्रीर उसे देखने लगा। किसी को टालने की यह पश्चिमी विधि है। रूपचन्द श्रीर देवकी उठ खड़े हुए। मैंने कहा, "इतनी जल्दी।"

परन्तु हृदय धड़क रहा था, कि कहीं बैठ न जाएँ। देवकी ने उत्तर दिया, "हृदय में प्रसन्न हो रहे होगे।" मुभ्र पर घड़ों पानी पड़ गया, मगर हँस कर चुप हो रहा। वह दोनों चले गये, ता मैंने शान्ति की साँस ली। मुर्फे ग्राशा थी, कि स्टीला ग्रा रही होगी । मैं त्राधी रात तक दरवाज़े पर खड़ा रहा, परन्तु वह न ग्राई। तब सोचा, ग्राज देर हो गई है, कल ग्राएगी । रात को यही स्वप्न ग्राते रहे। दिन हुग्रा, ग्राशा ने फिर दरवाज़े में खड़ा कर दिया। कोई मीटर आता, तो संदेह होता, वही त्रा रही है। कोई त्रावाज़ सुनता ता समभता, वहीं होगी। परन्तु वह न आई। इसी प्रकार सारा दिन बीत गया। मेरे पाँव दुखने लगे। निराश होकर श्रंदर चला गया. श्रीर कुरसी पर गिर पड़ा। परन्तु त्राशा इतनी जल्दी नहीं मरती। आँखें दरवाजे की स्रोर जमी रहीं। यहाँ तक कि रात श्राधी से ग्रधिक बीत गई, श्रीर होटल के नौकर ने दरवाज़ा बन्द कर लिया। यह मानों मेरी आशा का दरवाज़ा था, जो बन्द हो गया। सोचने लगा. क्या कारण है जो वह आज भी नहीं खाई। अब मुभी उस पर रह रह कर कोध आ रहा था। कहीं संपत्ति पाकर मुक्ते भूल तो नहीं गई। यदि यही बात है तो मैं उसका मुँद भी न देखूँगा । रुपया पाकर

अभिमान करती है। परन्तु उसे सोचना चाहिए कि मैं भी कंगाल न था। मैंने अपना धन उसी पर निछावर किया है। सँभाल कर रखता, तो उस जैसी सैंकड़ों ख़रीद लेता। फिर विचार आया, नहीं; उसे मुक्तसे वास्तव में प्रेम है। वकीलों से सलाह कर रही होगी। दुकान की देख-भाल में लगी होगी। समय नहीं मिला नहीं तो भागी भागी चली आती।

इसी ग्राशा में एक सप्ताह बीत गया, परन्तु वह न ग्राई। ग्रब मुभे विश्वास हो गया, कि मेरी ग्राशा-लता हरी न होगी। हृदय को शान्ति की प्रेरणा करने लगा, जिस प्रकार कोई ग्रपने प्यारे भाई-बन्धु की मृत्यु पर हृदय को समभाता है। परन्तु उसका ध्यान भूलता न था। मुभे वह रह रह कर याद ग्राती थी, जैसे मरे हुए संबन्धी का ख़्याल सहज में दूर नहीं होता। ग्रकस्मात् एक दिन एक ग्रादमी ने ग्राकर पत्र दिया। लिखा था:—

इसी समय ब्राच्यो, दरवाज़ें पर खड़ी हूँ। स्टीला"

( 5 )

ऐ भाई ! मैं खुशी से भूमने लगा। उस समय मैं भूमि पर था, परन्तु मेरे विचार आकाश में उड़ रहे थे। भागा भागा स्टीला के मकान पर पहुँचा। वह सुन्दर थी। उसे मैंने सैंकड़ों बार देखा था। परन्तु उस बहुमूल्य वेश में वह अप्सरा मालूम होती थी। आज उसका सौन्दर्य फटा पड़ता था। वह सचमुच मेरी प्रतीचा कर रही थी। मुभे देख कर उसके होंठों पर मुस्कराहट ग्रा गई। मेरे हृदय में कोध भरा था। मेरा विचार था, कि जाते ही उलाहनों की बौछाड़ शुरू कर दूँगा। परन्तु इस मुस्कराहट के प्रवाह में कोध ग्रीर उलहने इस प्रकार वह गये जैसे पानी के प्रवाह में काग़ज़ श्रीर तिनके वह जाते हैं। मेरे होंट बन्द हो गये। परन्तु स्टीला चुप न रही। मेरी श्रीर तिरछी श्राँखों से देख कर बोली, "मुभे श्राप पर बहुत कोध है।"

ग्रब मेरी जिह्वा को भी बोलने का साहस हुन्रा। मैंने कहा—

"मुभ्ते चुप देख कर आपको साहस हो गया है।"
"आपने मेरी बात तक न पूछी। बड़े कठोर हृदय-हो।"
"यह मुभ्तसे न पूछो, अपने दिल से पूछो।"

"पर आप आये क्यों नहीं ? क्या इतना भो ख़याल न या, कि चल कर देखूँ तो सही। ग़रीब पर क्या गुज़री है।"

"ग्रब ग़रीब हम हैं। ग्रापके तो भाग खुल गये।"

"यह उलाहने ताने अच्छे नहीं लगते।"

मैंने सिगार सुलगा कर उत्तर दिया, "अब जो कहो, सब सच है।"

"जी चाहता था, ज़हर खाकर मर जाऊँ। ज़रा ख़याल करो, कितना बड़ा मकान है श्रीर कैसा सजा हुआ। पर तुम्हारे बिना क़बरिस्तान से ज़्यादा डरावना मालूम होता था।" मैंने आगे बढ़ कर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, और प्यार से बोला, "तुमने मुक्तको सूचना क्यों न दी। दौड़ता हुआ चला आता।"

स्टीला ने अपनी ठोड़ी पर उँगली रख कर उत्तर दिया— "लो और सुनो। मुभे ते सिर खुजलाने की भी फुरसत न थी।"

"यदि मुक्ते यह मालूम होता —ता"

''ग्रच्छा ग्रब जाने दो। तुम्हें देख कर सारा क्रोध उतर गया।''

मैं कुछ देर चुप रहा, और फिर स्टीला के मुँह की ख्रोर ताकते हुए धीरे से बोला, "स्टीला! अब ब्याह में देर न होनी चाहिए। इस तरह मिलने मिलाने से दिल की प्रेम-पिपासा नहीं बुभती।"

स्टीला के मुख पर लज्जा की लाली दौड़ गई। हाथों के दस्ताने उतारते हुए बोली, "मेरा अपना भी यही ख़याल है।"

सहसा बाहर किसी के पाँवों की चाप सुनाई दी, श्रीर साथ ही त्रावाज़ श्राई, "इस छोटे कमरे में रख दो।"

स्टीला के चेहरे का रङ्ग उड़ गया। हाथ पाँव काँपने लगे। ऐसा जान पड़ता था, वह गिर कर मूर्छित हो जाएगो। मैं काँप गया। मेरे शरीर में बल न रहा। सोचने लगा, यह क्या हो रहा है। अब तक स्टीला बैठी थी, एका-एक खड़ी हो गई। उसकी आँखें चमकने लगीं, जैसे भूला हुआ पिथक रस्ता मिल जाने से प्रसन्न हो जाता है। उसने उँगली से एक कमरे की ओर इशारा किया, और मेरे हाथ में चाबियों का गुच्छा देकर कहा, "अंदर छिप जाओ। अवस्पर पाकर पिछली ओर का दरवाज़ा खोल कर निकल जाना। मुक्तसे इस समय कुछ न पूछो। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं, सारी बात फिर कहूँगी।"

यह कहते कहते उसने मुभ्ने अन्दर धकेल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मैं डरे हुए बच्चे की नाई सहम गया। मुँह से एक शब्द तक न निकला। जिस प्रकार सोए हुए मनुष्य की उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए, ती वह जागने पर अपने आपको मृत्यु की गर्जती हुई लहरों में देखकर घबरा जाता है, उसी प्रकार मैं घबरा गया था। चग्र-मात्र में यह हो जाएगा, यह आशा न थो। प्रेम को फूलों की सेज समभ कर ग्राया था। यदि पहले सोचा होता कि इस में काँटे भी होंगे तो यह दिन न त्र्याता। फूल देख चुका था, अब काँटों की बारी थी। थोड़ी देर के बाद मैं घबराने लगा, जैसे यहाँ वर्षी से बन्द हूँ। जी चाहता या दरवाज़ा तोड़ कर निकल जाऊँ। बाहर कोई गाता हुआ जा रहा था। उसकी इस दशा पर ईर्घ्या हुई। कितना भाग्यवान है, जहाँ चाहता है जाता है, पता नहीं कौन है, परन्तु उसे कोई भय, कोई शंका नहीं। स्वतंत्रता का मूल्य स्वतन्त्रता खोकर मालूम हुआ, यद्यपि क्रेवल एक दो घण्टे की बात थी। मैं एक कुरसी पर

बैठ गया, श्रीर स्वतन्त्रता के चण की राह देखने लगा। इतने में किसी ने कहा, "मैं वापस त्रागई। वकील ने मुक्ते तार दिया था।"

त्रावाज़ किसी बुढ़िया की जान पड़ती थी।

स्टीला ने उत्तर दिया—"कोई विशेष बात होगी। नहीं तो वह तार कभी न देता।"

"ऐसा ही मालूम होता है। मेरी वापसी से तुमने बुरा तो नहीं माना।"

"बेटो माँ का ग्राना बुरा माने, यह कैसे हो सकता है ?" "नहीं मैं ने योंही पूछा था।"

"ऐसी बातें सुन कर मुक्ते आग लग जाती है।"

"माफ़ कर दो, फिर न पूछूँगी। ज़रा सामने के कमरे की चाबी देना।"

मेरे शरीर से पसीना छूटने लगा।

"क्या करोगी ?"

"मेरा नाईट गौन अन्दर है।"

स्टीला ने उत्तर दिया, "तुम यकी हुई हो, त्राराम करो। मैं निकाल लाती हूँ।"

"नहीं थकान काहे की। कौन सा पैदल सफ़र किया है ? जो पाँच नहीं उठते।"

"फिर भी बुढ्ढी हो, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही दम फूल जाता है। मैं यह नहीं देख सकती।"

परन्तु बुढ्ढ़ी ने न माना, चाबी लेकर दरवाज़े की श्रोर चली। उसका श्राना मेरी मौत का श्राना था। मेरा दम रुकने लगा, चाहा कि उठ कर पिछली श्रोर का दरवाज़ा खोल कर निकल जाऊँ। परन्तु पाँव हार चुके थे। उठने की शक्ति न रही। बुढ्ढी दरवाज़ा खोल कर श्रन्दर श्रा गई। मैं एक कोने में छिपा था, परन्तु उसकी दृष्टि मुक्त पर पड़ गई। होनहार को टालने की सामर्थ्य किसमें है। उसने ज़ोर से चीख़ मारी, श्रीर चिल्ला कर कहा, "चोर!"

मेरा लहू सूख गया। परिस्थिति ऐसा भयानक रूप धारण कर लेगी, यह स्वप्न में भी विचार न था। स्टीला की बचाव का उपाय सूक्ष गया। वह भाग कर बाहर निकल गई, श्रीर ज़ोर से चिल्लाने लगी, "चोर, चोर।"

यह सुन कर मैं इस तरह चौंक पड़ा जैसे आस्तीन से साँप निकल आया हो। मैंने स्टोला की रुखाई, धोखा, छल, देखा था, परन्तु उससे यह आशा न थी, कि अपने चरित्र-यझ पर मेरी आन की भेंट चढ़ा देगी। मेरे पाँव मन मन के भारी हो गये। मूर्ति की नाई खड़ा रह गया। इतना भी न हो सका, कि चाबियों का गुच्छा ही फेंक दूँ। इतने में पुलीस के एक सिपाही ने आकर सुक्ते गिरफ़ार कर लिया। मैं दो घण्टे की क़ैद से घबरा रहा था, अब कई सालों की क़ैद सामने थी। परन्तु सुक्ते परवा न थी। मनुष्य की छतझता ने क़ैद के अपमान और दुख को कम कर दिया था। पीछे पता लगा,

कि वह बुढ़िया स्टीला की मौसी थी। श्रीर स्टीला के चचा वसीयत में लिख गये थे, कि स्टीला की उसकी इच्छा पर चलना होगा। स्टीला ने उसकी श्रप्रसन्नता का विचार किया, परन्तु मेरा विचार न किया।

( + )

ए भाई! सुभ पर सुक्दमा चलाया गया। स्त्माचार-पत्रों को मज़मून मिल गया। मेट मोट अचरों में शीर्षक दे कर समाचार छापने लगे। कोई सुभे सभ्य-चोर लिखता था, कोई हिन्दुस्तानी दिवालिया। कुछ पत्रों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मेरी आजीविका यही है। स्टीला से संवाददाताओं ने पूछा। उसने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली, परन्तु सुभे बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ी। कहा, कि मैं इस Indian (हिन्दुस्तानी) से सर्वथा नावाकि़फ़ हूँ। मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरा विचार है, वह केवल चोरी करने के लिए ही मेरे मकान में घुसा था। उसका और प्रयोजन क्या हो सकता है? मैंने यह पढ़ा, तो पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई।

दण्ड का विश्वास हो गया। मैंने अपने अँगरेज़ मित्रों को रो रोकर लिखा, कि मेरी सहायता करे। पर किसी ने उत्तर न दिया। लेकिन रूपचन्द इस घोर संकट में काम आये और सुभो ज़मानत पर छुड़ा कर ले आये। इसके पश्चात् मैंने कई दिन तक उन्हें आराम से बैठे नहीं देखा। दिन-रात मेरे मुक़ इमे की तैयारियों में लगे रहते थे। उनकी अविश्रांत तत्परता को

देखकर मुभ्ने संदेह होने लगता था, कि मुक़हमा मुभ्न पर नहीं खुद उन पर है। वहीं काग़ज़ रखते थे, वहीं सफ़ाई तैयार कर रहे थे, वही गवाहियाँ बनाते थे, वही वकीलों के पास जाते थे। उनकी इस लगन ने मुक्ते बेपरवा बना दिया था। मैं सारा सारा दिन देवकी के पास बैठा रहता था। तब सुके उसके ग्रात्म-गौरव का ज्ञान हुग्रा । उसे मैंने कभी मेरी कोरिली, रेनाल्ड्स, विक्टर ह्यूगे। श्रीर एलैंग्ज़ैण्डर डूमा के उपन्यास पढ़ते नहीं देखा। वह उन्हें पसन्द न करती थी। वह रामायण और गीता पढ़ती थी। इन पुस्तकों में रेनाल्ड्स के उपन्यासों के से चक्कर नहीं, न डूमा के से हेरफेर हैं। परन्तु इनमें मानव-जीवन के ऐसे पवित्र श्रीर उच्चादर्श दिखाये गये हैं कि मैं सुन कर उछल पड़ा। पश्चिम के समस्त साहित्य को इस अकेली पुरतक से वही तुलना है जो एक तुच्छ परमाख को भगवान सूर्य्य से है । मैं ग्रॅंगरेज़ी के लब्ध-प्रतिष्ट लेखकों की सर्वोत्तम पुस्तकों को इस अबले पुस्तक पर निछावर कर सकता हूँ। मुक्ते यह आशा न थी, कि भारतवर्ष में ऐसी पुस्तकें भी हैं। देवकी को सीता का चरित्र बहुत पसन्द था। उसका नाम सुन कर उसकी आँखों में आँसू आ जाते थे। धीर वह क्वेवल पढ़ती न थी, जो कुछ पढ़ती उसे अपने जीवन में धारण भी करती थो। वह बड़ी नम्न, कोमल-स्वभाव, विशुद्ध-हृदय, साधु-प्रकृति श्रीर ज्योतिर्मयी स्त्री थी। उसे देख कर मुक्ते भारत पर अभिमान होने लगता था। उसने मुक्ते

कभी पिछले किये हुए पापों पर दोष नहीं दिया। कभी मेरी भूलों का प्रकरण नहीं छेड़ा। वह इस बात को सभ्यता से गिरा हुन्ना समक्ती थी। मैं उसके जितना समीप होता जाता था, वह उतनी ही अधिक पवित्र और शुद्ध मालूम होने लगी। जी चाहता था उसके पैरों से लिपट जाऊँ—वह नारी नहीं देवी थी। उसकी मातृ-करुणा पर मेरा दिल लोट पोट हो गया।

ऐ भाई! मुक्दिने का फ़ैसला हुआ। रूपचन्द के प्रयत्न फलीभूत हुए। मैं छूट गया। और इतना ही नहीं, स्टीला पर उस्टा मुक्दिमा चला। उसने एक भले मनुष्य की मानहानि की थी। उसे पचीस पीण्ड जुर्माना हुआ। यह पचीस पीण्ड मेरी प्रतिष्ठा का मूस्य था। मैंने रूपचन्द का धन्यवाद किया। उसके साथ मेरा कोई नाता न था, कोई सम्बन्ध न था। उसने केवल भारतीय दोने के कारण मुक्स पर उपकार किया था। यह नाता मित्रता और लहू के नाते से भो दृढ़ है, यह जन्मभूमि का नाता है।

मेरे हृदय में पित-पत्नी दोनों के लिए कृतज्ञता-भाव ने घर कर लिया। मैं एक को देवता समम्मता था, दूसरे को देवी। मैं अपने हृदय-मन्दिर में उनकी पूजा करता था। मनुष्य इतना निःस्वार्थ, इतना नेक, इतना कोमल-स्वभाव हो सकता है, इसकी मुभ्ने आशान थी। उन्हें बाज़ार में जाते देख कर ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कौ आों में दे राजहंस जा रहे हों। मेरा मेल-जोल उनसे बढ़ने लगा। पहले वह मेरे पास आया करते थे, अब मैं उनके यहाँ जाने लगा। यदि एक दिन भी न जाता, तो मन उदास हो जाता, जैसे किसी आवश्यक कर्तव्य को पूरा न किया हो। श्रीर यह मेरी ही दशा न थो, वह भी मुभ्ते घर का आदमी समस्ते लगे थे, श्रीर प्रत्येक विषय में मुभ्ते सम्मति लिया करते थे।

एक दिन में और देवकी सैर को गये। आकाश पर बादल लहरा रहे थे। देवकी बार-बार आकाश की ओर देखती थो। शायद उसको भय था, कि कहीं वर्षा न होने लगे। परन्तु मुफ्ते इसकी परवा न थो। हमने एक नौका किराये पर ली, श्रीर समुद्र की सैर करने लगे। देवकी उस समय भी हिचकिचा रही थी, परन्तु उसने अपने मन की बात मुक्त पर साफ साफ प्रकट न की। कदाचित् उसकी डर था, कि मैं नाराज़ न हो जाऊँ। नौका समुद्र की लहरों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। हम जल-क्रीड़ा देखने में तन्मय हो गये। इस अवस्था में कितना समय बीत गया, मैं कुछ नहीं कह सकता। हम किनारे से बहुत दूर त्रा गये थे। एकाएक वृष्टि होने लगी। इस वृष्टि ने हम पर वहीं काम किया, जो जल के छींटें गहरी नींद में अयेत सोनेवालों पर करते हैं। हम चौंक पड़े। तट की स्रोर श्राँखें उठाई, ता कलेजा निकल गया। साचने लगे, श्रव क्या होगा। वायु प्रवल वेग से चल रही थी, श्रीर नाविक की सारी चेष्टाएँ निष्फल हो रही थीं। उसके किये कुछ बनतान था। समुद्र की भयंकर तरंगीं के सामने उसकी कुछ पेश न जाती

थी। मैं घबरा गया, मगर देवकी के मुख-मण्डल पर अशान्ति न थी। वह उस समय भी ऐसी ही प्रसन्न थी, जैसे अपने वर में बैठी हो। मुक्ससे बोली, "अब घबराने से क्या होगा। जो होता है देखते जाओ, और परमात्मा पर भरोसा रक्खा।"

मेरे हृदय में तीर सा चुभ गया। सोचा, यह स्त्री है परन्तु फिर भो तृ्फान में शान्त बैठी है। मैं पुरुष हूँ, परन्तु हृदय थरथरा रहा है। इसकी तह में क्या बात काम कर रही है? केवल यही कि उसे परमात्मा पर भरोसा है, मुक्ते नहीं। ऐ भाई, इस विषय में पश्चिम परमात्मा से विमुख है। पश्चिम का निवासी अपने वाहु-बल पर भरोसा करता है, और परमात्मा को ललकार बैठता है। परन्तु उस पर भरोसा नहीं करता। वह इसे मूर्खता समक्तता है।

नौका हिलकोरे खाने लगी। मेरा मन भी उसी प्रकार हिलकोरे खा रहा था। देवकी ने अपने आपको परमात्मा की इच्छा पर छोड़ दिया था। परन्तु मुभ्ममें यह शक्ति न थी। मैं जल की ओर और उसकी मृत्यु से भी अधिक भीषण तरङ्गों की ओर देखता था, और काँपता था। एकाएक एक लहर ने नौका को उलट दिया।

( 80 )

ऐ भाई! मल्लाह अपनी जान बचा कर निकल गया, परन्तु हम मृत्यु के मुँह में थे। मैंने साहस नहीं हार दिया। मैं समुद्र की भयानक लहरों के साथ संप्राम करने लगा। मुक्ते इतना अपना ख़याल न था। मैं चाहता था, किसी तरह देवकी बच जाये। उसके और उसके पित के उपकार मेरे सामने आ गये थे। मैं हाथ-पाँव मारने लगा, परन्तु देवकी कहीं दिखाई न दी। मैंने चारों ओर देखा, दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई, पर उसका पता न लगा। मैं निराश हो गया। सहसा कोई वस्तु मेरी ओर आती दिखाई दी। मेरे आनन्द का पारावार न रहा। यह देवकी थी। मैं उसकी और बढ़ा, और उसे एक हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से जल को चीरता हुआ किनारे की ओर तैरने लगा।

परन्तु वहाँ तक पहुँचना आसान न था। मेरा दम फूल गया। हाथ-पाँवों में शक्ति न रही। अथाह सागर की ओर देख कर हृदय बैठा जाता था। परन्तु देवकी का ख़याल मेरा साइस बढ़ाये जाता था। मृत्यु और जीवन साथ साथ खड़े थे। मैं हाथ मारता गया। देखने में ऐसा मालूम होता था, कि मेरी चेष्टाएँ कभी सफल न होंगी। एकाएक मैंने देखा, तट समीप है। मरे हुए शरीर में प्राण आ गये, दूटा हुआ साहस चँध गया। मैंने अपने शरीर और आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति लगा दी, और देवकी को लेकर किनारे पर चढ़ गया।

ऐ भाई ! हम मृत्यु के मुख से निकल आये थे, परन्तु अभी त्रुफ़ान के मुख से न निकले थे । मैं आश्रय की जगह ढूँढ़ने लगा । देवकी को हाथों पर उठाये हुए मैं चारों श्रोर देख रहा था । हाथ थक चुके थे, पाँव चलने से हार गये थे, परन्तु मैं फिर भी चल रहा था। यह साहस-संग्राम न था, जीवन-संग्राम था। अन्त में एक प्राचीन काल का भोंपड़ा मिल गया। इस भोंपड़े की दीवारें टूट फूट चुकी थीं, फ़र्श जहाँ तहाँ से उखड़ गया था, परन्तु इस भयानक वर्ष और तूफ़ान के समय यह भोंपड़ा किसी राज-महल से कम न था। मैं भटपट अन्दर चला गया। एक और धास के अंबार लगे हुए थे। मैंने उसे भूमि पर बिछाकर एक गुदगुदा बिस्तरा तैयार किया और उस पर देवकी की मूर्छित देह को लिटा दिया।

वर्ष हो रही थी। मैं भोंपड़े से बाहर निकला और गिरते-पड़ते साथ के गाँव में पहुँचा। यहाँ से कुछ दूध ख़रीदा, कुछ डबल-रोटियाँ। कोयलों और कंबलों के लिए रुपये दे आया। मज़दूरों ने यह सब सामान भोंपड़े में पहुँचा दिया। अब यह एक किसान का घर बन गया था। मैंने चाय तैयार की, और देवकी को उठाकर बिठा दिया। उसके मुख का रंग उड़ा हुआ था, आँखों से आँसुओं की फड़ी लगी हुई थी। वह चाहती थी, कि जैसे भी हो सके, रूपचन्द के पास पहुँच जाएँ। परन्तु मूसलाधार वृष्टि ने रस्ता रोक रक्खा था। यहाँ तक कि तीन दिन के बाद वर्षा थमी। मैंने गाँव में जाकर एक गाड़ो का प्रबन्ध किया और देवकी को लेकर लिवरपूल की ओर चला।

रस्ते में देवकी बोली, "वह मुक्त पर नाराज़ हो रहे होंगे।"

"परन्तु इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है ? इस भयानक तूफ़ान में बाहर निकलना आसान न था।"

''घबरा रहे होंगे।"

"अब शीघ पहुँच जास्रोगी।"

"बिना पूछे निकल आई थी। भविष्य के लिए कान हो। गये।"

इसका मैंने कुछ उत्तर न दिया। मन में सोचने लगा, रूपचन्द को कुछ संदेह तो न हो जाएगा। देवकी तीन दिनः मेरे पास रही है, श्रीर श्रकेली, शहर से बाहर एक मोंपड़े में। ऐसी श्रवस्था में संदेह होना श्राश्चर्य नहीं। यदि रूपचन्द के हृदय में कोई शंका बैठ गई, तो देवकी का जीवन नष्ट हो जाएगा। वह इसे सहन न कर सकेगी। मैं चिन्ता में लीन हो गया। थोड़ी देर के बाद बोला:—

"जब वह पूछेंगे, कहाँ रही हो, तो क्या कहोगी ?" "जो यथार्थ बात है, वही कहूँगी ।"

मैं चौंक पड़ा। मैं उसके मुँह से यह उत्तर सुनने के लिए तैयार न था। मैं कुछ कहना चाहता था, परन्तु किसी अदृष्ट शक्ति ने मेरी जीभ पकड़ ली। कदाचित् मुभे अपनी पवित्रता पर वह विश्वास न था जो देवकी को अपनी पवित्रता पर था। मैंने धीरे से कहा, ''यह कहना अनुचित ते। न होगा।'' देवकी अपने स्थान से उछल पड़ो, जैसे उसके कान के पास किसी ने बन्दूक चला दी हो। उसका मुख तपे हुए लोहे की नाई लाल हो गया। घबराकर बोली, ''क्या तुम्हारा यह अभिप्राय है, कि वह मुक्त पर संदेह करने लगेंगे।''

"हाँ, परिस्थिति ऐसी हो गई है, कि वह संदेह कर सकते हैं।"

"परन्तु मुक्ते यह त्राशा नहीं । वह मुक्ते त्रच्छी तरह जानते हैं।"

"तो साफ़ साफ़ कह दो।"

"परन्तु यदि उन्होंने विश्वास न किया तो—"

देवकी की आँखों में आँसू आ गये। हाथ मलते हुए बोली, "मैंने बुरा किया है। मेरे कानों में कोई कह रहा है, कि इसका परिणाम अच्छा न होगा।"

मैंने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, "मुभो एक युक्ति सूभी है, कहो तो कह दूँ।"

"मैं समभा गई, कहिए।"

"भूठ बोलना होगा।"

"जी चाहता है, कुछ खा लूँ। उनके सामने ग्राँखें न उठेंगी। ग्रब तुम्हारी सम्मति में मुक्ते क्या कहना चाहिए।"

"कह दीजिए, मैं ज़रा अपनी सहेली कैथराईन नानसी के यहाँ चली गई थी। दैवयोग से तूफ़ान ने आ घेरा। तीन दिन तक वहीं पड़ो रही। वर्षा के मारे बाहर पाँव रखना कठिन था। अब कुछ कम हुई है तो आगई हूँ।"

देवकी के मुख से मालूम होता था, कि वह इस असत्य-भाषण को तैयार नहीं है। वह भारत-देश की श्रद्धा-पूर्ण महिला थी, जो अपने पित की पूजा करती हैं और उसे परमात्मा समान समभ्तती हैं। उसने कभी पित से भूठ न बोला था। वह इसे पाप समभ्रती थी। यह उसके जीवन में पहला अवसर था। अंत:-करण अनिसधे हुए थोड़े की तरह सरकशी कर रहा था। कुछ देर तक यह देवासुर-संप्राम होता रहा। आख़िर असुरों की विजय हुई। देवकी ने मेरी युक्ति मान लो और अपने मकान के पास पहुँच कर गाड़ी से उतर गई। मैं अपने होटल को चला आया।

( ?? )

ऐ भाई ! रूपचन्द घवराये हुए थे। देवकी की पाकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे किसी की डूबा हुआ धन मिल जाय । उन्हें देवकी के कथन पर तिनक भी संदेह न हुआ। उन्हें यह कल्पना भी न थी, कि देवकी उनसे भूठ बोल सकती है। उसकी बात सुन कर उन्होंने और कोई प्रश्न नहीं किया। वह संपूर्ण रूप से संतुष्ट थे। परन्तु देवकी का संतोष और शान्ति होनों नष्ट हो गये। वह सदा सशंक रहने लगी। सोचती थी, मैंने उनसे क्यों भूठ बोला। उसके शब्द "मैं अपनी सहेली कैथराईन नानसी के यहाँ थी" प्रति च्या उसके मिस्तष्क में पाप-स्मृति की तरह डङ्क मारते रहते थे। वह चाहती थी,

कि किसी प्रकार यह शब्द वापस ले लूँ। परन्तु श्राँख से गिरा हुआ आँसू और पिँजरे से खुटा हुआ पंछी कहाँ लौटता है ? वह प्राय: मुक्तसे कहती, जी चाहता है, उनके पैरेां से लिपट कर अपने पाप की स्वीकार कर लूँ। उनका हृदय करुगा का स्रोत है, मुभ्ने तत्काल चमा कर देंगे। परन्तु मैंने प्रत्येक बार उसके शिव-संकल्प की दबा दिया। कहा, श्रब यह भूल भयानक होगी। उन्हें अवश्य संदेह हो जाएगा। यह संदेह तुम्हारे जीवन ग्रीर सुख को इस प्रकार निगल जाएगा, जिस प्रकार तूफानी नदी की गर्जती हुई लहरें हरे-भरे खेतीं को निगल जाती हैं। जिन चला जाता है पर जन नहीं जाता। श्रव सोचता हूँ, तो रोता हूँ, कि मैंने उसे यह कुमति क्यों दी। परन्तु भूल यहीं पर समाप्त नहीं हो गई। प्रायः हमारी बात-चीत में रूपचन्द अन्दर आ जाते। मैं श्रीर देवकी दोनों अनाड़ी थे। हमने भूठ बोला, पर उसे अंत तक निभाने में समर्थन थे। रूपचन्द को देख कर हम इस प्रकार चुप हो जाते जैसे चार अपनी चारी की छिपाता है। इस समय देवकी श्रपनी सहमी हुई श्राँखों से अपने पति की श्रोर देखती श्रीर सिर नीचे भुका लेती। मुख का भाव छिपाना सुगम है परन्तु श्राँखों के भाव छिपाना सुगम नहीं। इन श्राँखों ने काम बिगाड़ हिया। रूपचन्द्र की संदेह होने लगा।

मगर यह संदेह संदेह ही न रहा, विश्वास की सीमा तक पहुँच गया। एक दिन बाज़ार में कैथराईन नानसी श्रीर रूपचन्द से भेंट हो गई। कोई आध घंटे तक बाते होती रहीं, घर आये तो नाग की नाई फूँकारे मार रहे थे। उस समय उनके नथने फूले हुए थे, आँखों से आग के चिङ्गारे निकल रहे थे। देवकी से त्योरी चढ़ा कर बोले, "देवकी! सुभे तुमसे यह आशा नथी। मैं तुमे देवी सममता था, और तेरी सौगन्ध खाता था। मैं समभता था, सब कुछ हो सकता है, यह नहीं हो सकता। परन्तु सुभे यह पता नथा कि खो पर विश्वास करना परले दर्जे की मूर्खता है। तूने मेरी आँखें खोल दी हैं।" जिस प्रकार विश्वर सर्प का विष देखते देखते रोम रोम में फैल जाता है, उसी प्रकार रूपचन्द के इन शब्दों का प्रभाव देवकी के प्रत्येक रक्तविन्दु में फैल गया। यह शब्द न थे, शब्द-शर थे। वह कुछ न बोल सकी। सोफ़ं से उठी, परन्तु लड़खड़ा कर गिर पड़ी। यह मूर्छी देवकी के पाप की स्वीकृति थी।

## ( १२ )

ऐ भाई ! जब देवकी की सुध ग्राई, ती रूपचन्द वहाँ न श्रे । वह मेज़ की ग्रोर देखि़ा । वहाँ यह पत्र पड़ा था :—

देवकी ! तूने मेरा दिल तोड़ दिया है । मुक्ते भारतीय क्रो पर श्रद्धा थी । मैं उसकी पूजा करता था । तूने मेरा यह विश्वास मंग कर दिया है । मुक्ते तुक्तसे यह ग्राशा न थी । तू तीन दिन घर से बाहर रही, ग्रीर तूने मुक्ते कहा, कि मैं कैथराईन नानसी के यहाँ थी । परन्तु तेरी ग्राँखों ने तेरा भेद खोल दिया। मुभे संदेह होने लगा। मगर मैंने उसे प्रकट नहीं किया। मुभमें यह साहस न था। मैं समभता था, यह तुभ पर, तेरे त्रात्माभिमान पर, तेरे त्राचार पर त्रत्याचार करना है। परन्तु जब कैथराईन नानसी ने कहा, कि उसे तुभसे मिले महीनों बीत गये हैं, तो मेरा संदेह विश्वास के रूप में बदल गया। जी चाहता है, समुद्र में कूद कर मर जाऊँ। जीवन में कोई त्रानन्द, कोई उल्लास, कोई रस नहीं रहा। अब जीता रहने से क्या होगा ?.....।

रूपचन्द ।

देवकी ने ठंडी साँस भरी श्रीर कीच पर लंट गई। इस समय उसके हृदय में सहस्तों विचार उठ रहे थे, जिस प्रकार वर्ष ऋतु में शाम को छोटे छोटे कीड़े उड़ने लगते हैं। यह कीड़े कितना कष्ट देते हैं, कितना व्याकुल कर देते हैं। उन्हें देख कर चित्त घबरा उठता है। वह मनुष्य का श्रनिष्ट नहीं कर सकते, परन्तु उसका उठना-बैठना कठिन कर देते हैं। यही श्रवस्था देवकी की थी। वह उन विचारों से घबरा रही थी। परन्तु में कुछ ऐसा निराश न था। समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये, सुहृद् मित्रों को तार भेजे। देवकी सारा सारा दिन प्रतीका करती रहती थी। सोचती, श्राज श्रवश्य कोई समाचार श्राएगा। दिन चढ़ता श्रीर ढल जाता, परन्तु कोई समाचार न मिलता। देवकी ठण्डी साँस भरती श्रीर भृति पर लेट जाती। इसी प्रकार कई मास व्यतीत हो गये।

उसका खाना-पीना छूट गया। पहरने की सुध न रही। उसे इंख कर मेरे कलेजे पर छुरियाँ चल जाती थीं। सोचता था, यह सब मेरी ही करतूत है। उसका शरीर मुर्भा गया था, क्रेवल ग्रस्थि-पञ्जर शेष था। न मुख पर रौनक थी न ग्राँखों में चमक। परन्तु उसका तेज वैसे का वैसा ही था। मुभो उसकी ग्रोर देखने का साहस न होता था। सती की ग्राँख में त्राग होती है, वह जिस पर पड़ती है, उसे जलाकर राख कर देती है। मैं उस ग्राग से इस प्रकार डरता था, जिस प्रकार हिरन का बच्चा धनुष ताने हुए ब्याध से डरता है। मैं देवकी की सुध लेने प्रति दिन जाता था, परन्तु सहमा सहमा सा रहता था। डरता था, कि कहीं उसकी ग्राँखें मेरी ग्राँखों से दो चार न हो जाएँ। उसके संयम ने मेरे हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न कर दिया था। मैं पहले उसे देवी समभता था, अब महादेवी समफते लगा। मैंने यूरोप की सहस्रों विरहिगी स्त्रियों को देखा है। पति-वियोग की ग्रंधेर-रात्रि में उनकी चाल-ढाल में कभी अन्तर नहीं आता। वह उसी प्रकार हॅंसती हैं, उसी प्रकार खेलती हैं। उनके खान-पान में रहन-सहन में, बनाव-सिङ्गार में कोई कमी नहीं होती। परन्तु देवकी का पति नहीं गया, उसकी सकल-सृष्टि चलो गई। उसके पृथ्वात् किसी ने उस के होंठों पर मुस्कराहट नहीं देखी। कमरे में बहुत बढ़िया सामान था, उसे उठवा दिया थ्रीर महाकंगालों के समान रहने लगी। राम के विरह में जो दशा भगवतीं सीता की हो

गई थी, वही दशा अब देवकी की थी। वह पावन-कथा मुभे स्वयं देवकी ने सुनाई थी। परन्तु उसे यह ज्ञान न था, कि इस घटना को कार्य्यरूप में भी मेरे सामने उसे ही रखना होगा।

श्रव मेरे मन की एक ही श्रमिलाषा श्री, श्रीर वह यह कि जैसे भी हो अपनी भूल का सुधार करूँ, ग्रीर रूपचन्द को हुँढ कर देवकी के हवाले कर दूँ। सोचता था, उस दिन हर्ष से पागल हो जाऊँगा। संसार में लाखों सुख हैं, परन्तु दो बिछड़ी हुई पवित्र श्रात्मात्रों को मिला देना सबसे बड़ा सुख है। यह पवित्र दृश्य, यह ग्राध्यात्मिक मिलाप, यह नैतिक सुषमा देख कर हृदय को कौन सँभाल सकता है ? ज्यों ज्यों दिन व्यतीत होते गये, यह अभिलाषा किसी प्रेमी की उद्विप्तता के समान बढ़ती गई, यहाँ तक कि रात की नींद भी उड़ गई। "तू अपने कर्त्तव्य-पालन में आलस्य करता है" यह शब्द कानों में गूँजने लगे। यह कोई भूठी आवाज न थी। यह कोई किएत ध्वनि न थी। यह परमात्मा की वाणी थी। इसने मुक्ते सन्मार्ग दिखा दिया । मैं कुछ दिन सोचता रहा। श्रंत में दृढ़ संकल्प कर लिया, श्रीर रूपचन्द की खोज में निकला। पश्चिम के प्रकृति-पुजारी लोग मुभ पर हँसेंगे परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, कि यह प्रेरणा ईश्वरीय प्रेरणा थो।

मैंने फ़ांस, जर्मनी, स्विटज़रलेण्ड में, वहाँ के घियटरों,

लैक्चर घरों और पर्वतां में खोज की, परम्तु रूपचन्द का पता न मिला। स्विटज़रलेण्ड में उनके मिल जाने की बड़ो स्राशा थी, परन्तु वहाँ भी सफलता न हुई। मेरा मन निराश हो गया, जिस प्रकार विद्यार्थी बार-बार फेल होकर निराश हो जाता है। मैंने देवकी की पत्र लिखे और उनमें स्रपनी स्रसफलता की सारी कहानी लिख दी। देवकी ने उन पत्रों का कोई उत्तर न दिया, पर बहुत सा रूपया भेज दिया, जिससे मैं खोज करता जाऊँ।

में अमरोका पहुँचा। यहाँ रामकृष्ण मिशन की ओर से कई विशाल मन्दिर खड़े हैं। वहाँ वेदान्त-गेछी होती है, ज्ञान-ध्यान के तत्त्व वर्णन कियं जाते हैं, दिन-रात ज्ञान-गंगा बहती है। मेरा हृदय आनन्द से उछलने लगा। आशा हुई, अब सफलता दूर नहीं। रूपचन्द इन्हीं मन्दिरों में से किसी एक में होंगे। मनुष्य संसार लुटा बैठता है तो उसे धर्म की सुध आती है। मैं जहाँ तहाँ घूमने लगा। जहाँ जहाँ वेदान्त-मन्दिर थे, सब ध्यानों पर पहुँचा और उनकी खोज की। अन्त में पता लगा, कि वह केलिफ़ोरनिया में हैं—वहाँ उनकी पूजा होती है। मैं उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। वेदान्त-मन्दिर देख कर चित्त प्रसन्न हो गया। परन्तु वह वहाँ भी त थे। चैकी-दार से पूछा, तो मालूम हुआ, कि उन्होंने बस्ती से बाहर एक कुटिया बना रखी है। इस कुटिया का नाम "आनन्द-भवन" है। प्राय: उसी में रहते हैं, और ज्ञान-ध्यान में लीन रहते हैं।

रात हो गई थी, जब मैं "आनन्द-भवन" में पहुँचा। अन्दर जाते ही उनका प्रशान्त, प्रकाशमय, प्रेम-पूर्ण मुख-मण्डल दिखाई दिया। इस समय वे संन्यासी के वेश में थे। मैंने उन्हें बढ़िया से बढ़िया वेश में देखा था, उस समय वह प्रतापी राजकुमार दिखाई पड़ते थे। परन्तु इन भगवे वस्तों में वह ऐसे तेजस्वी, ऐसे गम्भीर, ऐसे महात्मा दिखाई देंगे, यह विचार न था। वह एक चौकी पर बैठे थे और वेदान्त-विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। उनके सामने केलिफ़ोरनियाँ के बड़े बड़े विद्वान टोपिया उतारे अद्धा-भाव से सिर भुकाये बैठे थे, और उनके आत्म-ज्ञान पर चिकत हो रहे थे। पश्चिम पूर्व के चरणों में लोट रहा था।

एकाएक उनकी दृष्टि मुक्त पर पड़ी, तो मुख का रङ्ग और भी चमकने लगा, जैसे कभी कभी बिजली के लैम्प में विशेष प्रकाश आ जाता है। मैं आगे बढ़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। इस समय मेरे हृदय में भक्ति-सागर उमड़ा हुआ था। देर तक बाते होती रहीं। यहाँ तक कि रात आधी से अधिक बीत गई, और मैं दूसरी शाम को मिलने की प्रतिक्वा करके अपने होटल को वापस हुआ। परन्तु रात को नींद न आई, उसका खान प्रसन्नता ने ले लिया था। प्रातःकाल उठते ही मैंने देवकी को सामुद्रिक-तार दिया और उसे रूपचन्द के मिल जाने की सूचना दी। इसके बाद शहर की सैर की। दोपहर को खाना खाया और कुछ विश्राम किया, यहाँ तक कि शाम हो गई श्रीर मैं रूपचन्द के "श्रानन्द-भवन" की श्रोर रवाना हुआ। इस समय मेरे पैर भूमि पर न पड़ते थे। रूपचन्द के दर्शन की उत्कण्ठा ने उन्हें पर लगा दिये थे। उद्गारों के श्राकाश में उड़ा चला जाता था। परन्तु वहाँ पहुँच कर दिल बैठ गया। वहाँ पोलीस खड़ी थी। "श्रानन्द-भवन" में शोक का सन्नाटा छाया हुआ। था। श्रागे बढ़कर पूछा तो मालूम हुआ कि रात को एक श्लो की हत्या हो गई है। पोलीस को संदेह है कि यह हत्या रूपचन्द ने की है।

## ( १३ )

एं भाई ! यह सुन कर मेरा कलेजा हिल गया। व्याह-वाले घर में दूल्हा की अचानक मृत्यु से जो दशा हो सकती है, वही दशा मेरे हृदय की थी। सुभे इस पर विश्वास नहीं होता था। लोग कानों की अपेचा आँखों पर अधिक विश्वास करते हैं। मैं यदि यह घटना अपनी आँखों से देख लेता, तब भी यही समभता, कि यह मेरी आँखों का धोखा है, बुद्धि का विकार है, पर रूपचन्द का दोष नहीं। मैं सब कुछ मान सकता था, परन्तु रूपचन्द ने हता कर डाली है, यह नहीं मान सकता था। मेरे लिए यह असंभव था। पर इससे क्या होता था। मुक्दमा शुरू हुआ; अमरीका भर में कोलाहल मच गया। रूपचन्द को केलिफ़ोरनियाँ गये थोड़ा ही समय हुआ था, परन्तु उन्होंने अपनी मधुर वाणी, पावन-चरित्र, श्रीर आत्म-कान से लोगों को सुग्ध कर लिया था। समाचार-पत्रों में उन्हें भारतीय महात्मा के नाम से याद किया जाता था। न्युयार्क के प्रसिद्ध समाचार-पत्र दिब्यून (Tribune) में उनके कई च्याख्यान छपे थे. और बड़ी प्रशंसा के साथ। लोग उन्हें धर्म-गुरु समभ्तने लगे थे। यह समाचार बन की आग के समान चारों श्रोर फैल गया। मैंने अपनी श्रोर से पूरा पूरा यत्र किया, परन्तु सफलता न हुई। अदालत की कार्य्यवाही देख कर कलेजा धडक जाता था. आशा की कोई भी किरण दिखाई न देती थी। मुक्दमा साफ था. उसमें कोई पेच न था। वह स्त्री जिसकी हत्या की गई थी केलिफोरनियाँ के एक प्रसिद्ध व्यापारी की बेटी थी। उसे रूपचन्द से प्रेम था। इस प्रेम ने उसे उनकी दासी बना दिया था। वह प्राय: उनके श्रानन्द-भवन में श्राती-जाती रहती थी। उस दिन भी गई, परन्त उदास थी। उसी शाम को यह घटना हुई। रूपचन्द का बयान था. कि मैं भवन से बाहर था। एकाएक मैंने चीख़ की आव। ज़ सुनी। देौड़ कर अन्दर गया ते। लूसी तड़प रही थी, श्रीर उसके कलेजे में छुरी श्राधी से श्रधिक उतर गई थी। मैंने आगे बढ़कर वह छुरी उसके कलेजे से निकाल ली। मेरे कपड़े लहु से भीग गये। इतने में पोलीस आ गई, और मुभी पकड़ लिया गया। इसकी सिवा मुभी ग्रीर कुछ भी पता नहीं।

ऐ भाई! मुक्ते रूपचन्द के बयान पर पूरा पूरा विश्वास या। मेरे पास उन पर संदेह करने का कोई कारण न था। परन्तु स्रवालत को इस वयान पर विश्वास न हुआ। महीनों बहस होती रही। अन्ततः फ़ैसले का दिन आ गया। उस दिन अदालत दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। लोग अमरीका की सर्व्वित्तम एक्ट्रे सों को देखने के लिए भी कभी इतने उत्सुक न हुए होंगे। समाचार-पत्रों के रिपोर्टर कैमरे लेकर आये थे, और रूपचन्द की फ़ोटो लेने के लिए अधीर थे। परन्तु रूपचन्द के मुख पर कोई चिन्ता, कोई आशंका, कोई व्ययता न थी, जैसे उनका मुक़दमें के साथ कोई सम्बन्ध ही न हो। मैंने उनकी ओर देखा, परन्तु आँखें न मिल सर्की—यह सब मेरी करतूत थी।

इतने में ज्यूरी ने फ़ैसला सुनाया। लोगों के दम रुक गयं, जैसे प्राग्य होंठों तक आ गये हों। चारों ओर निस्तब्धता श्री। "जुर्म साबित हैं। इसलिए अपराधी को दण्ड दिया जाता है कि उसे गर्दन से रस्सा बाँध कर लटकाया जाए, जब तक कि उसकी जान न निकल जाए।"

मेरे कलेजे पर मानों किसी ने गर्म सुलाख़ रख दी। पैरों तले से घरती खसकने लगी। ऐसा जान पड़ता था जैसे आकाश गिरने को है। एकाएक कोई प्राणी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, और अदालत के निकट पहुँच गया। जिस प्रकार नाटक में कोई आश्चर्यजनक घटना देखने के पश्चात् उससे भी बढ़कर आश्चर्यजनक घटना देखकर मनुष्य सन्नाटे में ग्रा जाता है, उसी प्रकार मैं इस मनुष्य को देखकर सन्नाटे में ग्रा गया—यह देवकी थी।

वह जज को पास पहुँच गई, श्रीर धीरे से परन्तु धैर्य्य के साथ बोली, "यह निर्दोष है। हत्या मैंने की है। इसे दण्ड न हो। वह नर-हत्या थी यह न्याय-हत्या होगी।"

अदालत में शोर मच गया। लोगों की आँखों में आँसू भरे हुए थे। सोना जब गर्म होता है, तो पानी बन कर बह जाता है। यह पानी साधारण पानी न था, सोने और चाँदी का पानी न था, यह हार्दिक-भावें का पानी था। ज्यूरी के मेम्बर चैंक कर खड़े हो गये। सरकारी वकील आश्चर्य से हाथ माथे पर फेरने लगा। रूपचन्द मृत्यु-दण्ड की आज्ञा सुनकर न घबराये थे, परन्तु देवकी के इन वचनों ने उनके हेंाठ सुखा दिये। वह उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे, मानों पागल हो गये हों।

अदालत ने पूछा, "तू कौन है ?"

"अपराधी की स्त्री।"

अदालत कुछ देर तक चुप रही ग्रीर तब

कोर्ट इन्स्पैक्टर से कहा, ''गिरफ़ार कर लो। मुक़इमा नया रङ्ग पकड़ने को है।"

यह गिरफ्नारी देवकी की मृत्यु की पूर्व-सूचना थी। परन्तु देवकी को इसकी परवा न थी। प्रत्युत वह इस समय इतनी प्रसन्न थो, जैसे किसी दुर्भिच-पीड़ित मनुष्य को अकस्मात् दबा हुआ ख़ज़ाना मिल गया हो। यह प्रसन्नता उसके मुख से, आँखों से, और हाव-भाव से प्रकट होती थी।

( 88 )

एं भाई ! देवकी ने अपने आपको मृत्यु के मुख में देकर अपने पति को छुड़ा लिया। परन्तु इससे रूपचन्द प्रसन्न नहीं हुए। वह अब प्रतिचाग दुखी रहते थे। वकील ऋग चुकाने-वालों की भूठी प्रतिज्ञाग्रीं की तरह बार-बार पेशियाँ भुगतने लगे। अदालत की कार्यवाही नये सिरे से आरम्भ हुई। रूपचन्द चाहते थे, जिस प्रकार भी हो सके, देवकी की छुड़ा लें। परन्तु यह त्रासान न था। देवकी ने ऋपने ऋप ऋपराध स्वीकार कर लिया था। उसने जी बयान दिया, उसमें साफ़ साफ़ कह दिया, कि यह हता मैंने की है। मेरा पित मुक्त से रूठ कर यहाँ चला आया था। मैं उसका वियोग सहन न कर सकी, यहाँ आ गई। परन्तु पति के सामने आने का साहस न हुआ, दिलों में अन्तर आ गया था। यहाँ आकर मुभ्ते संदेह हुआ, कि लूसी को मेरे पति से प्रेम है। मैं यह सहन न कर सकती थी। मैं अपने प्राण दे सकती थी, परन्तु पति और पति का प्रेम न दे सकती थी। मुक्ते विष चढ़ गया, हृदय और मस्तिष्क दोनों खौलने लगे। मैंने उसे एक दो बार समभाया, परन्तु उसने मेरी बात पर घ्यान न दिया। बोली, में अब इसके बिना रह नहीं सकती। मैं क्रोधोन्मत्त हो कर श्रपने पित की कुटिया में गई, कि उन्हें उस कुटिला श्रीर उसके श्राचार के विषय में सब हाल कह दूँ। परन्तु वहाँ पहुँच कर क्या देखती हूँ, कि वहाँ लूसी बैठी है। मेरा पागलपन श्रीर भी बढ़ गया। मैंने जोश की हालत में मेज़ से छुरी उठा ली, श्रीर उस पर वार किया। छुरी कलेजे में उतर गई। श्रव मेरी श्राँखें खुलीं, सोचा, मैंने क्या कर दिया। परन्तु सोचने का समय न था। भगवान जाने, कैसी पढ़े, कैसी न पड़े। मैं जल्दी से बाहर श्रा गई।

देवकी के इस बयान से अदालत में सनसनी फैल गई। लोगों में धीरे धीरे बातें होने लगीं। कुछ लोग कहते थे, यह बयान अच्तरशः सत्य है; इस खी ने अपनी लाज रख ली। कुछ कहते थे, भारतीय खी ने अपने प्राण देकर पति को छुड़ा लिया है, नहीं तो हत्या का दोष इससे कोसों दूर है। रूपचन्द खड़े देखते थे और चुप थे। इस घटना ने उनकी बोलने की शक्ति नष्ट कर दी थी। जिस प्रकार सूरज की गरमी सरोवर का जल सुखा देती है, और उसका तला दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार घोर निराशा ने रूपचन्द के हदय की शान्ति नष्ट कर दी थी, और उनके हदय के आंतरिक भाव दिखाई दे रहे थे—देवकी के लिए प्रतिचाण रीते रहते थे, यह उनके हदय की तय थी। वह अपनी ओर से भरसक यल कर रहे थे, परन्तु उनके किये कुछ बनता दिखाई न देता था। कैसा दु:ख-पूर्ण दश्य था, कि खी मृत्यु के खुले मुँह में जा रही थी, और

पति सामने खड़ा मुँह तकता था, परन्तु कुछ कर न सकता था।

एक दिन बहुत रात गये मैं होटल गया। सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर से। चुके थे। मैंने कपड़े उतारे, और लेट गया, परन्तु आँ लों में नींद न थी। रह रह कर सोचता था, क्या सचमुच देवकी को फाँसी पर चढ़ना होगा। इस भय से देह के रोंगटे खड़े हो जाते थे, आँ लों में पानी आ जाता था। सहसा साथ के कमरे से कुछ बातचीत की आवाज़ आई। इस समय क्या बात हो सकती है। कोई विशेष मामला होगा, कौतूहल-वश मैंने दीवार के साथ कान लगा दिये। मालूम हुआ, एक को और पुरुष बातें कर रहे हैं।

पुरुष ने पूछा—"ता अब तुम्हारा इरादा है कि नहीं। जा कुछ कहना हो साफ़ साफ़ कह दो। मुक्ते अब इक़रारों में न रखो। मैं चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके, ब्याह हो जाय।"

स्त्रो—''तुम थोड़े दिन धीरज क्यों नहीं धरते। अभी अभी मेरी बहन मरी है। ब्याह होते देखकर लोग क्या कहेंगे? ठठेालियाँ मारेंगे। शहर में रहना कठिन हो जाएगा।"

पुरुष-"लोगों की परवा न करो।"

स्त्री—''परवा कैसे न करूँ ? शहर छोड़ कर कहाँ चली जाऊँगी ?''

पुरुष—"बहन की मृत्यु का बड़ा दु:ख है क्या ?"

स्त्रो—"तुम पुरुष हो। पुरुषों के हृदय कठोर होते हैं। परन्तु मैं तो स्त्रो हूँ। ऐसी पत्थर-दिल कैसे हो जाऊँ।"

पुरुष-- "जिस तरह इत्या की थी।"

स्री-"चुप, कोई सुन लेगा।"

पुरुष—"हिन्दोस्तानी स्त्री मर रही है। कभी कभी तो भेरा दिल भी काँप जाता है।"

अन्धकार में आशा-किरण चमक गई। मैं कमरे से बाहर निकल आया। इस समय मैं ऐसा प्रसन्न था, कि आकाश पाताल की सुध न थी। भागा भागा पोलीस के थाने में जा पहुँचा।

दूसरे दिन वास्तिवक अपराधिन अदालत में पंश हुई।
मुक्द में का रङ्ग एक बार फिर बदल गया। यह की लूसी की
सगी बहन थी। पहले पहले उसने अपने बचाव का बहुत यल
किया, परन्तु अन्त में पोलीस और अदालत के हथकंड़ों में आ
गई। कानून के फ़ौलादी पश्जों ने उस अभागी के। भागने का
अवसर न दिया। उसने अपने बयान में अपने अपराध को
स्वीकार किया। कहा, कि हम दोनों बहने रूपचन्द की चाहती
थीं। पहले पहल मुक्ते यह पता न था, कि मेरी बहन को भी
रूपचन्द से प्रेम है। कुछ देर बाद जब यह भेद मुक्त पर खुला
तो मैं बफरी हुई शेरनी की नाई कोध में भर गई, और छोटी
बहन से बोली, तूइस हिन्दोस्तानी पादरी का ख़याल छोड़ दे,

नहीं ते। मैं तेरी बोटियाँ नोच लूँगी। परन्तु लूसी पर मेरी धमकी का कोई असर न हुआ। पागल और प्रेमी ने किसी की शिक्ता क्व मानी है ?। परिणाम यह हुआ, कि एक दिन अवसर पाकर मैंने उसे उस हिन्होस्तानी के कोपड़े में मार डाला।"

देवकी छूट गई, और उस स्त्री पर मुक्दमा चलने लगा। मैंने एक दिन उससे भेंट करने की आज्ञा लेकर पूछा, "क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ?"

''क्या मुक्दमे के सम्बन्ध में ?''

''नहीं उसका मुक्इमे से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं।''

"पूछिए।"

"आप दोनें। बहनें। को उस हिन्दोस्तानी संन्यासी से प्रेम था। क्या वह संन्यासी भी तुम में से किसी एक को चाहता था ?"

मालूम होता है, इस प्रश्न से इसके हृदय के घाव हर हो गये, सिर फुका कर बोली, "बिलकुल नहीं। वह हम दोनों में से किसी की भी परवा नहीं करता था। यही कारण है, कि मैंने अपनी बहन को उसके भोंपड़े में जाकर उसी की छुरी से मारा। श्रीर इससे मेरा प्रयोजन एक ही वार से दोनों शत्रुशों का अन्त कर डालना था। परन्तु भाग्य में यह बदा है, इसका पता न था।" ऐ भाई! मेरे हृदय का बोम्न हल्का हो गया, जैसे किसी का ज्वर उतर जाए। मैं रूपचन्द के मोंपड़े में पहुँचा। वहाँ रूपचन्द मेरी बाट देख रहे थे। मुक्ते देखते ही उन्होंने अपनी भुजाएँ फैला दीं। यह भुजाएँ मेरे लिए बैकुण्ठ-द्वार से कम न थीं। मैं गद्गद हो गया। मैं समम्नता था, मनुष्य-जन्म लेना आज सार्थक हुआ। चारों ओर उछलता फिरता था। मुक्ते यह परवा न थी, कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं अपने पागलपन को स्वयं प्रकट करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद आराम से बैठे, तो मैंने कहा—'आपने हमें तो भुला ही दिया। मुँह देखने को जी तरस गया।"

रूपचन्द ने आकाश की ओर देखकर ठण्डी साँस भरी श्रीर उत्तर दिया, "भगवान की यही इच्छा थी, तो क्या हो सकता है ? अब तो यह कुटिया मन में बस गई।"

"ता क्या ग्राप वापस न चलेंगे ?"

"विचार तो ऐसा ही है।"

"ग्रीर विचारी देवकी का क्या बनेगा ?"

"उस पापिन का मेरे सामने नाम न लो।"

"यह ग्राप क्या कह रहे हैं ?"

"उसका नाम सुनकर मेरा हृदय जलने लगता है। उसने श्रपनी मर्य्यादा पर पानी फोर दिया। वह स्त्री नहीं, कुटिला है।"

मैंने जोश से कहा, "श्रापका बचाने के लिए उसने श्रपने श्रापको जीखिम में डाल दिया था।" "यह सब सच है। पर पाप का दाग हृदय-रक्त से भो नहीं मिटता।"

"तो भ्रापके हृदय में गिरह वँघ गई ?"

'भ्रीर ऐसी जो कभी न खुलेगी। तुम अब इस विषय में अधिक बात-चीत न करो। इससे मेरे आत्मा को क्लेश होता है।"

"परन्तु देवकी निर्दोषी है।"

रूपचन्द ने उत्तर न दिया। उनके मुख पर से जान पड़ता था, कि इससे उनके हृदय पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। परन्तु मैंने सारी घटना उनके सामने खोल दी, श्रीर अपनी भूल स्वीकार की। तब उनके मुख का रङ्ग बदल गया। श्राँखों में श्राँसू लहराने लगे, कड़ी धूप के पश्चात मीठे जल की बृष्टि हुई। रेति रेति बोले, "हरिसेन! तब मैंने उससे सरासर भ्रन्याय किया। वह दो तीन वार यहाँ श्राई थी, परन्तु मैंने किड़क दिया। पता नहीं उस समय अपने मन में क्या कहती होगी। श्रव मेरे हृदय में उसके विषय में रत्ती भर भी शङ्का नहीं। मैं उसे अपराधिनी समक्तता था, परन्तु यह विचार न था, कि अपराध मेरा ही है। चलो! मैं उससे चमा माँगूँगा।"

हम दोनों चलने को तैयार हुए। इतने में देवकी सामने से आती दिखाई दी। उसे देख कर हठात मेरे आँसू निकल पड़े। वह ऐसी दुबली-पतली हो गई थी, जैसे शिशिर-ऋतु में फूल की शाखा सूख जाती है। रूपचन्द ने उसे देखते ही बाँहें फैला हीं। देवकी हर्ष से उन्मत्त होकर आगे बढ़ी, परन्तु पैरों में गिर कर मूर्छित होगई। पिण्डतजी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया, श्रीर रोने लगे। यह आँसू आनन्द के भो थे, दु:ख के भी; अभिमान के भी, लज्जा के भी।

उस रात रूपचन्द की कुटिया, "ग्रानन्द-भवन" का कुछ भीर ही रङ्ग था। चारों भ्रोर श्रानन्द बरस रहा था, हम सब को गई हुई शान्ति मिल गई थी। मैं वहाँ कुछ दिन ठहरा। उन दिनों की सुख-स्पृति अब भी हृदय में हलचल मचा देती है। ऐ भाई ! मैंने कई शहर देखे हैं श्रीर कई शहर देखूँगा, परन्तु जो सुख-संगीत जो स्वर्गीपम-मोहनी जो श्राध्यात्मिक माधुरी उस "ग्रानन्द-भवन' में थी वह न कहीं श्रीर मिली है न मिलेगी। वहाँ प्रेम का पवन चलता था, स्नेह के फूल खिलते थे। देवकी श्रीर रूपचन्द के पवित्र भावों ने मेरे जैसे विलासी, स्वार्थी, कपटी, कामी पुरुष का हृदय-परिवर्तन कर दिया। मानो यह सारी घटना मेरे "परिवर्तन्" ही के लिए थी । अब वह वहाँ नहीं, भारत चले गये हैं, श्रीर कश्मीर में वैरी नाग स्रोत के तट पर रहते हैं। वहाँ भी उन्होंने एक कुटिया बना ली है, श्रीर उसका नाम भी "श्रानन्द-भवन" ही रक्खा है। मेरे भारत जाने का हेतु वही कुटिया है। मैं उसके दृश्य देखने के लिए इस प्रकार तड़प रहा हूँ, जिस प्रकार मछली जल के लिए तपड़ती है। मैंने अपनी जन्मभूमि आज तु नहीं देखी। परन्तु माता कितने प्यार, कितने त्रादर, किली

अभिमान की वस्तु है, इसे अनुभव करता हूँ। वही मातृ-भूमि जिसमें मेरे बाप-दादा उत्पन्न हुए, खेले, बुड्ढे हुए, मर गये। वहो धरती, जहाँ मदन मोहन ने बांसुरी बजाई, पशु चराये और बाल-कीड़ा की; राम ने बाग्र चलाये और राच्नसें से पृथ्वी साफ़ की। आज मैं उसी धरती के दर्शन करने जाता हूँ। आज भूला हुआ बालक अपनी माता के चरगों में सिर रख कर रोने चला है। मैं समभता हूँ मेरी जन्म-भूमि बड़ी पित्र, बड़ी रमग्रीक, बड़ी सुन्दर और शस्यश्यामला होगी। परन्तु में जब इन सारे गुग्रों को एक स्थान पर इकट्ठा करता हूँ, तो मेरे सामने "आनन्द-भवन" का चित्र आ जाता है। मेरी कल्पना इससे परे नहीं जा सकती।

## ( १५ )

यह कहते कहते हिरसेन ने सिर भुका लिया । नादान युवक के हृदय में जन्म-भूमि का प्रेम किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह मैंने पहली बार जाना । बाहर सुनील महासागर गरज रहा था, अन्दर मेरे हृदय में सहस्रों विचार-तरंगें उठ रही थीं । इन विचारों ने मेरा मुँह बन्द कर दिया । मैं कुछ देर अवाक बैठा रहा । इसके पश्चात सिर उठा कर हिरसेन की ओर देखा । इस समय वह मुभे कितना अपने निकट, कितना अपने समीप दिखाई देता था । मैंने प्रेम भरे स्वर से कहा, "हिरसेन !"

हरिसेन ने मेरी थोर आँखें उठाई। उनमें मन के भाव

बैठे थे। उसने मुम्ने "स्वदेश-बंधु" कहा, श्रीर इससे अधिक कुछ न कह सका।

जहाज़ रात्रि के अन्धकार में तेज़ी से चल रहा था, हम अपने प्यारे देश के निकट पहुँच रहे थे, परन्तु मेरे कानों में हरिसेन की शिचा-प्रद आत्म-कथा के अमर शब्द गूँउ रहे थे।